

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तकालय

विषय संख्या पुस्तक संख्या 30.38RA

ग्रागत पञ्जिंका संख्या ३७, २० ट

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

STATE OF THE STATE

### पुरतकालय

गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या ....

आगत संख्य 37208

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सिहत 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

€ केरागो



स्टाक प्रमाणींकरण १६ - १ - १६ - १६

इन्द्र विद्याग्रायस्पति चःद्रतोकः जवाहर नगर दिल्ली द्वारा इस्टर्गात्राही प्रम्बनावय के







# BENARES SANSKRIT SERIES;

# COLLECTION OF SANSKRIT WORKS:

EDITED BY THE

PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE,

UNDER THE SUPERINTENDENCE OF

R. T. H. GRIFFITH, M. A., C. I. E.

G. THIBAUT, Ph. D.

No. 75.

# पातञ्जलदर्शनम् ।

विद्वद्भ श्रीरामानन्दयति कृत मीगाप्रभाऽऽख्य द्वित सहितम् ।
कालियुगपावनावतारभगवत् श्री १०८ दृष्णचैतन्य चरगोपिद्विकवीथीपथिकः श्री ६ मध्वसंप्रदायाचार्थः
सम्राद्समासादित साहित्याचार्थपद्वीको
श्रीदामोद्दलालगोखामी संशोधितः ।

#### PÂTANJAL DARSHANAM,

With a gloss called Maniprabha, By Sri Ramanand Yati.

EDITED BY

Sâhityâchârya Pandit Dâmodar Lâl Goswâmî.

#### BENARES.

Published by the Proprietors Messrs. Braj B. Das & Co.
AND SOLD BY H. D. GUPTA,
Secretary, Chowkhamba Sanskrit Book Depot.

Printed at the Vidya vilas Press, Benares.

1903.





CC-0. Gurukul Kangri Collection daridwar.







# BENARES SANSKRIT SERIES;

# COLLECTION OF SANSKRIT WORKS:

EDITED BY THE

PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE,

UNDER THE SUPERINTENDENCE OF

R. T. H. GRIFFITH, M. A., C. I. E.

AND

G. THIBAUT, Ph. D.

No. 75.

# पातञ्जलदर्शनम् ।

विद्वद्वर श्रीरामानन्दयति कृत मीगात्रभाऽऽख्य दृत्ति सहितम् ।

कित्र्युगपावनावतारभगवत् श्री १०८ कृष्णचैतन्य चर्गो-पदिष्टैकवीथीपथिकः श्री ६ मध्वसंप्रदायाचार्थः सम्राट्समासादित साहित्याचार्थपदवीको श्रीदामोदरलालगोस्त्रामी संशोधितः।

#### PÂTANJAL DARSHANAM,

With a Gloss Called Maniprabhâ, By Sri Râmânand Yati.

EDITED BY

Sâhityâchârya Pandit Dâmodar Lâl Goswâmî.

#### BENARES.

Published by the Proprietors Messrs. Braj B. Das & Co.
AND SOLD BY H. D. GUPTA,
Secretary, Chowkhamba Sanskrit Book Depot.

Printed at the Vidya vilas Press, Benares.

1903.

Registered under Act XXV. of 1867. (ALL RIGHTS RESERVED.)





#### ११ श्रीः ॥

# भूमिका।

श्रवसोः कुवलयमध्यारिञ्जनमुरसो महेन्द्रमणिदाम । वृन्दावनतरुणीनां मण्डनमिखलं हरिर्जयति ॥ अयि पारमार्थिकवस्तुरसास्त्रादाधिचिकीर्षाप्रेयांसः ! दधाति नतु भवादशामेवीपकर्णिकताये स्पृहामेषा किल नवीना सुप्रवृत्ति :।

कथिमवाईतु मरालमीलिमवमत्य दात्यूहदक्षताऽऽस्पदतां पयो-

विवेचनचातुरी।

नयित खलु स्वविषयतामुदितचरीयं प्रवृत्तिः सेश्वरसांख्याप-राभिधपातञ्जलदर्शनसूत्रवृत्ति नाम्नैतद्शंनप्रविविश्चजनसौकर्यं-णार्थतश्चापि नूनं मणिप्रभाम । कत्तां चास्याः श्रीगोविन्दानन्दय-तिशिष्यः श्रीरामानन्दाख्यो यतिः, किन्तु कदा कुत्र वाऽभृदेष वि-बुधवर इति बहु विहितेऽप्यन्वेषणे न किं चिद्प्यधिमतिमिति पुनः कदाऽप्यवसरविशेषे तिज्ञिज्ञासुमनोविनोदाय सूचिय्यते।

 त्यित्सुजनोत्प्रेक्ष्यदृषणतेर्न निविविश्वमाणमानसमानमुपार्जायितुमलम् । सुतरामीहग्जनसीकर्यायावश्यकप्रकाशनाया एतद्वृत्तेर्जातेऽपि बहुवर्षपूर्वे शिलाऽक्षरमुद्र्यो शोधनाभावादप्राह्यत्वेन विपश्चितां
पुनःप्रकाशनमभिल्प्यता "चौखम्भासंस्कृतसीरीज् "सम्पादकेन
श्रीयुतवाबूहरिदासगुप्तेन स्वकीयविद्याविलासाख्ययन्त्रालये मुद्रणमारिप्सता संशोधनाय प्रार्थितोऽहं स्वावश्यकशास्त्रसम्पादनादिकार्यव्यापृत्यनविशिष्टैतत्समुचितप्रात्यहिकावसरोऽपि तदीयप्रार्थनामात्रवशंवदः समक्ष्युपागममिमां संशुद्धये, विहिता च यथामतीयं;
ततोऽप्यवशिष्टा अशुद्धीः शुद्धिपत्रे न्यवीविशम ।

इत्थं कृतयत्नेऽप्यत्र प्रन्थे मानुष्यकनान्तरीयकतया जायमानं दोषं सहन्तां सीजन्यधुरीणा गुणैकगृह्याः साधुवैपश्चितीकाः। प्री-यतां चानेन व्यापारेण सर्वान्तर्यामी भगवान् श्रीराधिकारमण इति।

### विज्ञापयति-

कलियुगपावनावतारभगवत् श्री १०८ कृष्णचैतन्यचरणोपदि-ष्टैकवीथीपथिकः श्री ६ मध्वसंप्रदायाचार्यः सम्राट्समासादित साहित्याचार्यपदवीको—

दामोदरलालगोस्वामी।

सं ६० रथयात्रोत्सवे

शुभम्।



# ॥ श्रीः॥

# वर्णानुक्रमसूत्रसूची।

राष्ट्रभू खाउ

|      |    | য                                                       | पा० | स  |
|------|----|---------------------------------------------------------|-----|----|
| do   |    |                                                         |     | १२ |
| ७९   |    | अतीतानागतं खरूपतो ऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्।             |     |    |
| 1000 | १९ | अथ योगानुशासनम् ।                                       | 8   | 8  |
| २८   | १९ | अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म-               | 2   | 9  |
|      |    | ख्यातिरविद्या ।                                         |     |    |
| Ę    | २२ | अनुभृतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः।                          |     | 88 |
| 88   | 3  | अपरिग्रहस्पैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः।                     | 2   | ३९ |
| Ę    | 99 | अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ।                     | 8   | 80 |
| 9    | 9  | अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्नरोधः।                          | 8   | १२ |
| 26   | 2  | अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पश्च क्रेशाः।          | 2   | 3  |
| 2    |    | अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् | 1 3 | 8  |
| ४३   | 55 | अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ।                  | 2   | ३७ |
| ध३   |    | अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः।                 | . २ | ३५ |
| 1000 | २३ | अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरित्रहा यमाः।               | 2   | 30 |
|      |    | - Eg                                                    | •   |    |
| १२   | 4  | ईश्वरप्रणिघानाद्वा ।                                    | 8   | २३ |
|      |    | 3                                                       |     |    |
| ६६   | 8  | उदानजयाज्ञलपङ्ककण्टकादिष्यसङ्ग उत्कान्तिश्च।            | 2   | 39 |
| **   | ,  | <b>= ===</b>                                            |     |    |
| 213  | •  |                                                         | 8   | 86 |
| २४   | Ę  | ऋतम्भरा तत्र प्रशा।                                     |     |    |
|      |    | <b>V</b>                                                |     |    |
| <8   | 88 | एकसमये चोभयानवधारणम्।                                   |     | २० |
| २२   | 80 | एतयैव सविचारा निर्विचारा च सुक्ष्मविषया                 | 8   | 88 |
|      |    | व्याख्याता।                                             |     |    |
| 48   | १६ | प्तेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा             | 3   | १३ |
|      |    | व्याख्याताः।                                            |     |    |

ද් ඔවුම් වූ මුතුම් මේ

#### ( 2 )

का

| £3    | }   | 4    | वाराठकात व्यात्मवास्तागडाचा                        | 3       |            |
|-------|-----|------|----------------------------------------------------|---------|------------|
| 10000 | 160 | १६   | कर्माश्रकारुणां योगिनस्त्रिविधामतरपाम्।            | ક       |            |
|       |     | १४   | कायकपसंयमात्तद्याह्यशक्तिसम्भे चक्षुः-             | 3       | २१         |
|       |     | 1    | प्रकाशासम्प्रयोगे ऽन्तर्द्धानम्।                   |         |            |
| 13    | E   | २०   | कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमालुघुत्रुसमा-                | 3       | <b>ध</b> २ |
| Ì     |     |      | पत्तेश्चाकाशगमनम् ।                                |         |            |
| 8     | 4   | 9    | कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिश्रयात्तपसः।               |         | 83         |
|       |     | 6    | कूर्मनाड्यां सैर्यम्।                              | A STATE | 38         |
| 200   |     | १९   | कृतार्थे प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्दन्यसाधारणत्वात्।  |         | २२         |
| 1970  |     | ध    | क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः।                 |         | १५         |
|       |     | १ध   | क्रुं राकर्मविपाकाशयैरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। |         | २४         |
|       |     | १५   | क्केशमूलः कर्माशयो दष्टादष्टजन्मवेदनीयः।           |         | १२         |
|       |     | १३   | क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ।            |         | 42         |
|       |     | 8 8  | , क्षगाप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्प्रोह्यः क्रमः।  | 8       | 33         |
|       | 20  | 0 4  |                                                    | 8       | 88         |
|       |     |      | तत्स्यतद्ञ्जनतासमापत्तिः।                          |         |            |
|       |     |      | ग                                                  |         |            |
|       | 8   | = 84 | त्रहणस्वरूपास्मिताऽन्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः | 13      | ८७         |
|       |     |      | च                                                  |         |            |
|       | E : | २ १३ | चन्द्रे ताराव्यृहज्ञानम् ।                         | . 3     | २७         |
|       |     | 4 20 |                                                    |         | २२         |
|       |     |      | स्वबुद्धिसंवेदनम्।                                 |         |            |
|       | 6   | 4 4  |                                                    | 8       | २१         |
|       |     |      | स्मृतिसङ्करश्च ।                                   |         |            |
|       |     |      | ज                                                  |         |            |
|       | 9   | 8 83 | अन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः।                 | 8       | 8          |
|       |     | 9 21 |                                                    |         | 9          |
|       |     |      | स्कारयोरेकरूपत्वात् ।                              |         |            |
|       | ४   | 0 80 |                                                    | ग २     | 38         |
|       |     | १२ः  |                                                    |         | 43         |
|       |     |      | प्रतिपत्तिः।                                       |         |            |
|       |     | · ·  | जाःगःदरगरिकामः सम्बासम्बद्धः ।                     | e       | ) 3        |

## ( 3 )

त

3 2

9

७

33

8 8

38 43

3

| <b>(</b> ( ) | २१ | तिच्छद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः।            | 8: | २७ |
|--------------|----|------------------------------------------------------|----|----|
| 29           | १२ | तज्ञपस्तद्रथभावनम् ।                                 | 8  | २८ |
| 24           | <  | तज्ञः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी ।                | 8  | 40 |
| 42           | 8  | तज्जयान्प्रज्ञाऽऽलोकः।                               | -  | 4  |
| ्छ ३         | २२ | ततार्राणमादिपादुर्भावः कायसम्पत्तद्धम्मानिभिघातश्च   | 3  | ४५ |
| ४६           | १९ | ततो द्वन्द्वानिभघातः।                                | 3  | ४८ |
| ६९           | 8  | ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ।               | 3  | 85 |
| ९०           | २४ | ततः कृतार्थानां परिगामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ।        | 8  | ३२ |
| 90           | 8  | ततः क्रशकर्मानवृत्तिः।                               | 8  | ३० |
| 86           | १५ | ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ।                           | 2  | 42 |
| ४९           | १५ | ततः परमा वश्यनेन्द्रियागाम् ।                        | 2  | 44 |
| १५ :         | २० | ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमाऽष्यन्तरायाभावश्च।             | 8: | २९ |
| ६४           | १८ | ततः प्रातिभश्रावणवंदनाद्शास्त्राद्वात्तां जायन्ते।   | 3  | ३६ |
| 4            | २० | तत्परं पुरुषख्यातेगुंगावैतृष्ण्यम् ।                 | ?  | १६ |
| १७           | 9  | तत्प्रातषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः।                     | 8  | 32 |
| 98           | 2  | तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम् ।                        | 3  | 2  |
| ७६           | १२ | तत्र ध्यानजमनाशयम् ।                                 | 8  | Ę  |
| १३           | १७ | तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम् ।                         | 8  | २५ |
| २१           | 8  | तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का        | 8  | ४२ |
|              |    | समापत्तिः।                                           |    |    |
| 9            | १७ | तत्र स्थिती यत्नोऽभ्यासः।                            |    | १३ |
| ७७           | 9  | ततस्तव्रिपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ।      | 8  |    |
| 42           | १९ | तद्राप बहिरङ्गं निर्वीजस्य।                          |    | <  |
| 34           | Ę  | तद्भावात्संयोगाभावो हानं तद्रशेः कैवल्यम् ।          |    | २५ |
| 38           | १३ | तदर्थ एव इश्यस्यातमा।                                | 2  |    |
| 50           | Ę  | तदमंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थे संहत्यका-         | 8  | २४ |
|              |    | रित्वात् ।                                           |    |    |
| 3            | -  | तदा द्रष्टुः स्वरूपे ऽवस्थानम्।                      |    | 3  |
| 22           |    | तदा विघेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्।            |    | २६ |
| 90           | 8  | तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमलप्सः। |    |    |
| <3           |    | तद्परागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातस्       |    | १७ |
| 98           |    | तदेवार्थमात्रनिर्भासं खरूपश्चन्यामेव समाधिः।         |    | 3  |
| ह९           | २३ | तद्वेराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्।                 | इ  | 40 |

#### (8)

| २७ ६    | तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायांगः।                          | २ १   |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|
|         | तिसम् सति श्वासप्रश्वासयोगितिविच्छेदः प्राणायाम                    | :२ ४० | 3    |
| ४६ २२   | तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्।                                    | 3 80  | >    |
| ५३ १८   | तस्य भूमिषु विनियोगः।                                              | 3 8   | è    |
| ५२ ६    | तस्य भूमित्रु (यापयाः ।                                            | .8 51 | 9    |
| १४ १७   | तस्य वाचकः प्रणवः।<br>तस्य सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा।            | २ २५  | 9    |
| ३८ २२   |                                                                    | २ २   |      |
| ३७१८    | तस्य हेतुरविद्या ।<br>तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधिः । | 8 95  |      |
| २५ १९   |                                                                    | 88    | 1000 |
| २३ १६   | ता एव सबीजः समाधिः।                                                | १२    | 100  |
| ११ २४   | तीवसंवेगानामासन्नः।                                                | 34    |      |
| ७२ १६   |                                                                    | 4 7   |      |
|         | विवेकजं ज्ञानम् ।                                                  |       | •    |
| ७८ १६   | तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ।                                 | 8 8   |      |
| 38 8    |                                                                    | 28    |      |
| ३२ २०   |                                                                    | 28    |      |
| 60 e    |                                                                    | 88    |      |
| ६५ ५    |                                                                    | 3 3   |      |
| ५२ १३   |                                                                    | 3     |      |
| ५१२०    | त्रथमेकत्र संयमः।                                                  | 3     | 8    |
|         | <b>₹</b>                                                           |       |      |
| १६ २१   | दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा                             | 8:    | 38   |
|         | विक्षेपसहभुवः।                                                     |       |      |
| २९ २३   | दुःखानुशयीं द्वेषः ।                                               | 2     | 1    |
| ् २९ १२ | इग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता।                                  | २     | Ę    |
| - ( (   | इष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्य                   | मा१   | १५   |
| 40      | देशबन्धश्चित्तस्य धारणा।                                           | 3     | 8    |
| 35 0    | द्रष्टा दशिमातः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपद्यः।                         | 2     | २०   |
| इस १५   |                                                                    | ą     | १७   |
| < E 9   | . द्रष्टदश्योपरकं चित्तं सर्वार्थम् ।                              |       | २३   |
|         | ਬ                                                                  |       |      |
| 86 29   | . धारणासु च योग्यता मनसः।                                          | 2     | 43   |
|         | ध्यानहंयास्तद्वत्तयः।                                              |       | ११   |
|         | ९ ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्।                                            | . 3   |      |
|         | 9                                                                  | 4     |      |

### (4)

न

| 99  | २२ | न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभृतत्वात् ।                   | 3 | २०  |
|-----|----|---------------------------------------------------------|---|-----|
| ८२  | १४ | न चैकांचत्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्।      | 8 | १६  |
| 68  | 2  | न तत्स्वाभासं दश्यत्वात् ।                              | 8 | १९  |
| ६२  | २१ | नाभिचके कायव्युहज्ञानम्।                                | 3 | २९  |
| ७५  | १० | निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभद्रस्तु ततः             | 8 | 3   |
|     |    | क्षेत्रिकवत् ।                                          |   |     |
| ३७  | 8  | निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्।                         | 8 | 8   |
| २३  | २३ | निर्विचारवैशारचेऽध्यात्मप्रसादः।                        | 8 | ८४७ |
|     |    | u                                                       |   |     |
| १९  | २१ | परमाणुपरममहत्तत्वान्ते।ऽस्य वशीकारः।                    | 8 | 80  |
| 33  | 8  | परिणामतापसंस्कारवुःखेर्गुणवृत्तिविरोधाश्च दुःख-         | 2 | १५  |
|     |    | मेव सर्वे विविकतः।                                      |   |     |
| 40  | 3  | परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ।                       | 3 | १६  |
|     | २३ | र्पारणामेकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् ।                         |   | १४  |
|     | १९ | पुरुवार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं खरूप-    | 8 | ३४  |
|     |    | प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति।                             |   |     |
| १४  | 99 | पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। .                   | 8 | २६  |
| ३५  | 8  | प्रकाशिकयास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगाप-           | २ | 85  |
|     |    | वर्गार्थं दश्यम् ।                                      |   |     |
| १८  | 4  | प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।                    | 8 | ३४  |
| 49  | २० | प्रत्ययस्य परिचत्तज्ञानम्।                              | 3 | १९  |
| 4   | 3  | प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ।                        | 8 | 9   |
| . 8 | २४ | प्रमाण्विपर्ययविकरपनिद्रास्मृतयः।                       | 8 | Ę   |
| 8६  | १३ | प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ।                     | 2 | 80  |
| ७६  | Ę  | प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ।              | 8 | 4   |
| ६२  | 8  | प्रवृत्त्यालोकन्यासात् स्क्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्। | 3 | २५  |
| ८९  | 88 | प्रसंख्याने ऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातर्ध-          | 8 | २९  |
|     |    | र्ममेघःसमाधिः।                                          |   |     |
| ६३  | १५ | प्रातिभाद्वा सर्वम् ।                                   | 3 | 33  |
|     |    | <b>a</b>                                                |   |     |
| 84  | १४ | बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच चित्तस्य               | 3 | 34  |
|     |    | परग्ररीरावेशः।                                          |   |     |

9 3

Ę

( & )

| ६१ २१ बलेषु हस्तिवलादीनि ।                                   | SALDIEC TO | २४       |             |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| ६७ ४ बहिरकविपता वृत्तिमेहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः।        | 3          | 83       |             |
| ८८ ६ बाह्याध्यन्तर्रावषयाक्षेपी चतुर्थः।                     | २          | 48       |             |
| ४७ ४ बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिद         | 2          | 40       |             |
| ष्टो दीर्घसूक्ष्मः।                                          |            |          |             |
| <b>४३ २१ ब्रह्मच</b> र्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः।              | २          | ३८       |             |
| भ                                                            |            |          |             |
| १०१९ भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ।                        | 8          | १९       |             |
| ६२ ९ भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्।                              | 3          | २६       |             |
| दर द मुवनशाम पूच राजाला                                      |            |          |             |
|                                                              | 3          | 37       |             |
| ६३ ११ मूर्कज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ।                           |            | 32       |             |
| १२ ३ मृतुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः।                    | 3000       | 22       |             |
| १७१७ मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुणय-           | 8          | 33       |             |
| विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्।                             |            | 43       |             |
| ६१ १५ मैत्र्यादिषुवलानि ।                                    | 3          | २३       |             |
| a                                                            |            | 20       |             |
| १९ १६ यथाऽभिमतध्यानाद्वा ।                                   |            | ३९       |             |
| ४० ४ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान-                 | 5          | २९       |             |
| समाधयो ऽष्टावङ्गानि ।                                        |            |          |             |
| २ ११ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।                                 |            | . 2      |             |
| ३९ २२ योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः | 12         | २८       |             |
| <b>T</b>                                                     |            |          |             |
| ६८ १० कपलावण्यवलवज्ञसंहननत्वानि कायसंपत्।                    | 3          | ४६       |             |
| a                                                            |            |          |             |
| ८१ १७ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः।            | 8          | १५       |             |
| ४१ २३ वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम् ।                          | 2          | 33       |             |
| ९ १३ वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः ।         | 8          | १७       |             |
| ४२ १० वितको हिंसाद्यः कृतकारितानुमोदिता लोभकोध-              | . 2        | 38       |             |
| मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाञ्चानानन्तफळ               |            |          |             |
| इति प्रतिपक्षभावनम् ।                                        |            |          |             |
| ५ १८ विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ।                 | 2          | <        | The same of |
| १० ११ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः।             |            | १८       |             |
| ३८ ११ विवेकस्यातिरविष्ठवा हानोपायः।                          |            | २६       |             |
|                                                              |            | 29 10000 |             |

#### ( 9 )

| 2  | 3  | विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः।                 | 8 | २५ |
|----|----|------------------------------------------------------|---|----|
| 39 | 29 | विशेषाविदेषिळङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि            | 2 | १९ |
| 25 | २२ | विशोका वा ज्योतिष्मती।                               | 8 | ३६ |
| 25 | १४ | विषयवती वा प्रवृतिकृत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनी।     | 8 | 34 |
| १९ | 4  | वीतरागविषयं वा चित्तम्।                              | 8 | ३७ |
| 8  | Ę  | वृत्तयः पश्चतय्यः क्रिष्टाक्रिष्टाः।                 | 8 | 4  |
| 3  | २१ | वृत्तिसारूप्यमितरत्र।                                | 8 | 8  |
| 38 | 9  | ब्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिद्-        | 8 | ३० |
|    |    | र्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तवि-             |   |    |
|    |    | क्षेपासेऽन्तरायाः।                                   |   |    |
| 43 | Ę  | व्युत्थानिनरोधसंस्कारयोरभिभवषादुर्भावौ निरोध         | 3 | 9  |
|    |    | क्षणिचतान्वयो निरोधपरिणामः।                          |   |    |
|    |    | या विकास करते हैं।                                   |   |    |
| 3  | 2  | शब्दज्ञानानुपाती वस्तुग्रून्यो विकल्पः।              | 8 | 9  |
|    | 8  | शब्दार्धप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सङ्करस्तत्प्रवि-   |   | १७ |
|    |    | भागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम् ।                        |   |    |
| 99 | १३ | शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ।               | 3 | १४ |
| 48 | <  | शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकात्रता परिणामः।   |   | १२ |
| 88 | १२ | शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।        | 2 | 32 |
| ४४ | १३ | शौचात् खाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः।                    | 2 | 80 |
| 99 | 28 | श्रद्धावीयंस्मृतिसमाधिपन्नापूर्वक इतरेषाम्।          | 8 | २० |
| २४ | १० | श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ।    | 8 | ४९ |
| इइ | १५ | श्रोत्राकारायोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोतम् ।         | 3 | 88 |
|    |    | <del>t</del>                                         |   |    |
| 32 | 3  | सति मुळे तद्विपाको जात्यायुर्भीगाः।                  | P | १३ |
|    | २३ | स तु दीर्घकालनरन्तर्यसत्कारासंवितो इढभूमिः।          |   | 58 |
| ध३ |    | सत्यप्रतिष्ठायां कियाफलाश्रयत्वम् ।                  |   | 35 |
| ७३ | 8  | सत्त्वपुरुपयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ।             |   | 99 |
| 83 | G  | सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो      |   | 34 |
|    |    | भोगः परार्थत्वात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम् ।        |   |    |
| ६९ | १४ | सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं | 3 | ४९ |
|    |    | सर्वेज्ञातत्वं च ।                                   |   |    |

# ( < )

| ४ १९ सत्त्वशुद्धिसीमनस्येन्द्रियदर्शनयोग्यत्त्रानि च ।    | 586    |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| गानिकाराः वस्त्रापार्णामस्या                              | त्र १८ |
| ३ १३ सदा ज्ञाताश्चित्तवस्त्रमा उपरास्त                    | २४२    |
| ३५ ३ सन्तेषाद् नुत्तमसुखलाभः।                             | 2 2    |
| २७ १६ समाधिभावनाऽर्थः क्रेशतन्करणार्थश्च ।                | २ ४५   |
| ३५ १४ समाधिसिद्धिराश्वरप्राणिधानात्।                      | 3 80   |
| ६६ ११ समानजयाज्जवलनम् ।                                   | 3 88   |
| ५४ १ सर्वार्थतेकात्रतयोर्निरोधक्षणचित्तान्वयो निरो-       | 411    |
| धपरिणामः।                                                 |        |
| २९ १९ सुखानुशयी रागः।                                     | २७     |
| २२ २३ स्हमविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्।                     | १४५    |
| ६० २२ सोपकमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान-      | ३ २२   |
| मरिष्ठेक्ष्यो वा।                                         |        |
| ५८ २४ संस्कारसाक्षाःकारात्पूर्वजातिविज्ञानम्।             | ३१८    |
| २१ १६ स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनि-           | १ ४३   |
| भीसा निर्वितकी ।                                          |        |
| ७० ७ स्थान्युपनिमन्त्रगा सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात | ११ ६११ |
| ४६ ४ श्रिरसुखमासनम्।                                      | २ ४६   |
| ६७ ५ स्थूलस्वरूपस्थान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः।          | ३ ४४   |
| १९ ११ स्वप्निविद्याज्ञानालम्बनं वा।                       | १३८    |
| ३० ३ स्वरसवाहीविदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः।                 | २९     |
| ४९ ३ स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवे-         | २ ५४   |
| न्द्रियाणां प्रसाहारः ।                                   |        |
| ३७ ८ ख्रुखामिशक्त्योः खरूपोपलन्धिहेतुः संयोगः।            | २ २३   |
| ४५ १२ स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः।                      | २ ४४   |
| व्यु ११ स्वाच्यायात् इत्याताम् ।                          |        |
| <b>\( \frac{\pi}{2} \)</b>                                |        |
| ८९ ५ हानमेषां क्लेशवदुक्तम ।                              | ं ४ २८ |
| ६४ २ दृद्ये चित्तसंवित्।                                  | ३ ३४   |
| ७९ ५ हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषाम-                | 8 8 8  |
| भावे तद्भावः।                                             |        |
| ३४ ११ हेयं दुःखमनागतम् ।                                  | २ १६   |
|                                                           |        |

# पातञ्जलदर्शनविषयसूची 🛭

| योगशास्त्रारम्भः                          | 8    | 80  |
|-------------------------------------------|------|-----|
| योगलक्षणम्                                | 2    | 98  |
| निरोधकाले चितः खरूपमात्रावस्थानम्         | 3    | १४  |
| व्युत्थानकाले चितो वृत्तिसाद्भव्यम्       | 3    | २१  |
| वृत्तीनां पञ्चसंख्यात्त्वम्               | 8    | Ę   |
| वृत्युदेशः कार्या ।                       | 8    | २४  |
| प्रमाणविभागलक्षणे                         | 9    | 3   |
| विपर्ययलक्षणम्                            | 9    | १८  |
| विकल्पलक्षणम्                             | Ę    | 2   |
| <b>निद्रा</b> लक्षणम्                     | Ę    | 88  |
| <b>स्मृतिलक्षणम्</b>                      | ş    | २२  |
| निरोधोपायः                                | 9    | 9   |
| अभ्यासलक्षणम्                             | 9    | १७  |
| अभ्यासस्य दृढभूमित्त्वकथनम्               | 9    | २३  |
| वैराग्यलक्षणम्                            | <    | 9   |
| परवैराग्यलक्षणम्                          |      | 50. |
| संप्रज्ञातसमाधिलक्षणविभागी                | ९    | १३  |
| असंप्रज्ञातसमाधिलक्षणम्                   | १०   | 88  |
| निरोधसमाध्यवान्तरभेद्भवप्रत्ययाधिकारिकथनम | १०   | १९  |
| तद्वान्तरभेदोपायप्रत्ययाधिकारिकथनम्       | ११   | ११  |
| <b>उपायतारतम्यप्रयुक्तफलतारतम्यम्</b>     | ११   | २४  |
| ईश्वराराधनस्यापि निरोधसमाध्युपायत्वमः     | १२   | 6   |
| <b>ईश्वरलक्षणम्</b>                       | १२   | १४  |
| ईश्वरस सर्वज्ञत्वसाधनम्                   | १३   | १७  |
| ईश्वरस्य सर्वश्रेष्ठत्वम्                 | र्   | 28  |
| ईश्वरवाचकस्वरूपम्                         | र्रह | १७  |
| <b>ई</b> श्वरप्रणिधानस्वरूपम्             | 84   | १२  |

#### ( 2 )

| <b>ई</b> श्वरप्रणिधानफलम                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५                                                 | २०                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| अन्तरायकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६                                                 | 9                                                     |
| अभ्यसनीयविषयकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७                                                 | ९                                                     |
| चित्तप्रसादनोपायः                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७                                                 | १७                                                    |
| प्रसन्नचित्तस्योपायाः                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८                                                 | 4                                                     |
| श्चिरचित्तताऽवान्तरफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80                                                 | 28                                                    |
| श्चिरचित्तस्य समापत्तिस्वरूपकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                             | २०                                                 | 9                                                     |
| सवितकीसमापत्तिलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१                                                 | 8                                                     |
| निर्वितकोसमापत्ति <b>लक्षणम</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | २१                                                 | १६                                                    |
| सविचारानिर्विचारासमापत्तिलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                              | २२                                                 | 80                                                    |
| सुक्ष्मविषयत्वावधिकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                                                 | २३                                                    |
| उक्तसमापत्तीनां सवीजत्वकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                  | २३                                                 | १६                                                    |
| निर्विचारोत्कर्षफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                          | २३                                                 | २३                                                    |
| ऋतम्मराप्रज्ञाकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                           | २४                                                 | Ę                                                     |
| ऋतम्भराया विशेषविषयत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४                                                 | 80                                                    |
| निर्विचारासमापत्तिजन्यसंस्काराणामितरसं-                                                                                                                                                                                                                                                       | 24                                                 | •                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                       |
| <b>स्कारप्रतिवन्धक</b> त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                  | ere is                                             |                                                       |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः                                                                                                                                                                                                                                                   | ३५                                                 | १९                                                    |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वरूपकथनम्                                                                                                                                                                                                                           | २५<br>२७                                           | १९                                                    |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वरूपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्                                                                                                                                                                                                          | २५<br>२७<br>२७                                     | 90<br>90<br>96                                        |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वकपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोद्देशः                                                                                                                                                                                           | २५<br>२७<br>२७<br>२८                               | १९ ६ ६ २                                              |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिद्शाकालः<br>क्रियायोगस्वकपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोद्देशः<br>क्रेशानामविद्यामुलकत्वम्                                                                                                                                                              | २५<br>२७<br>२७<br>२८<br>२८                         | 2 6 6 5 5 6                                           |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वकपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोदेशः<br>क्रेशानामविद्यामूलकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम                                                                                                                                                | २५<br>२७<br>२७<br>२८<br>२८<br>२८                   | १० ६ ६ २ ६ १०                                         |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वक्षपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोद्देशः<br>क्रेशानामविद्यामूलकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम्<br>अस्मितालक्षणम्                                                                                                                         | २५<br>२७<br>२७<br>२८<br>२८<br>२८<br>२८             | १९ ६ ६ २ ६ ९ २                                        |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वकपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोदेशः<br>क्रेशानामविद्यामूलकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम                                                                                                                                                | २५<br>२७<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२९<br>२९       | १९ ६ ६ २ ६ १२                                         |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिद्दशाकालः<br>क्रियायोगस्वक्षपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोद्देशः<br>क्रेशानामविद्यामूलकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम्<br>अस्मितालक्षणम्<br>रागलक्षणम्                                                                                                         | २५<br>२७<br>२८<br>२८<br>२८<br>२८<br>२८<br>२८<br>२८ | १० ६ ६ ५ ६ ६ ६ ६ ६ ६                                  |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वकपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोदेशः<br>क्रेशानामिवद्याम्लकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम्<br>अस्मितालक्षणम्                                                                                                                             | २५<br>२७<br>२५<br>२५<br>२५<br>२९<br>२९<br>२९<br>२९ | 0 4 4 4 4 0 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4               |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>तिर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वकपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोदेशः<br>क्रेशानामिवद्यामूलकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम्<br>अस्मितालक्षणम्<br>रागलक्षणम्<br>क्रेष्णलक्षणम्<br>क्रेष्णलक्षणम्                                                                           | २५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२९<br>२९<br>२९<br>२९ | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                 |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वक्षपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोद्देशः<br>क्रेशानामविद्यामूलकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम्<br>अस्मितालक्षणम्<br>रागलक्षणम्<br>क्रेषलक्षणम्<br>अभिनिवेशलक्षणम्<br>क्रेषानां पञ्चमावस्थाकथनम्                                          | 2 4 9 9 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9                      | 0 4 4 4 4 4 0 A 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>तिर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वकपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोद्देशः<br>क्रेशानामविद्यामूलकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम्<br>अस्मितालक्षणम्<br>देपलक्षणम्<br>अभिनिवेशलक्षणम्<br>क्रेशानां पञ्चमावस्थाकथनम्<br>तद्वत्तीनां ध्यानदेयत्वम्                               | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2            | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4               |
| स्कारप्रतिवन्धकत्वम्<br>निर्वीजसमाधिदशाकालः<br>क्रियायोगस्वकपकथनम्<br>क्रियायोगफलम्<br>क्रेशोद्देशः<br>क्रेशानामिवद्यामृलकत्वम्<br>अविद्यालक्षणम्<br>अस्मितालक्षणम्<br>द्रेषलक्षणम्<br>अभिनिवेशलक्षणम्<br>क्रेशानां पञ्चमावस्थाकथनम्<br>तद्वत्तीनां ध्यानहेयत्वम्<br>कर्माशयस्य क्रेशहतुत्वम् | 2 4 9 9 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9                      | 0 4 4 4 4 4 0 A 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

( 3 )

| सुखस्यापि दुःखात्मकतया हेयत्वम्         | 33 | 8  |
|-----------------------------------------|----|----|
| हेयस्वरूपम्                             | 38 | 28 |
| हेयहेतुस्वरूपम्                         | ३४ | 89 |
| हरयस्वरूपम्                             | 34 | 8  |
| दृश्यावान्तर्रावभागः                    | 39 | 29 |
| द्रष्ट्रस्वरूपम्                        | 38 | 9  |
| हश्यस्य द्रष्ट्रथत्वम्                  | ३६ | १३ |
| मुक्तेतरसंपर्कित्वाद् इश्यस्यानादित्वम् | 38 | १९ |
| संयोगस्वरूपकथनम्                        | ३७ | -  |
| संयोगहेतुकथनम्                          | ३७ | 85 |
| हानस्वरूपम्                             | 34 | 3  |
| हानोपायकथनम्                            | 34 | 28 |
| उत्पन्नविवेकप्रज्ञायाः सप्तविधत्वम्     | 34 | 22 |
| विवेकख्यातिसाधनकथनम्                    | 39 | २२ |
| योगाङ्गकथनम्                            | 80 | 8  |
| यमस्वरूपम्                              | 80 | २३ |
| यमविशेषस्वरूपम्                         | 80 | १० |
| नियमस्त्रक्षपम्                         | 88 | १२ |
| यमनियमप्रतिबन्धकवाधनम्                  | 88 | २३ |
| वितर्कस्वरूपादिकथनम्                    | 82 | 80 |
| अहिंसाफलम्                              | 83 | 9  |
| सत्यफलम्                                | 83 | 83 |
| अस्तेयफलम्                              | 8३ | 85 |
| ब्रह्मचर्यफलम्                          | 83 | २१ |
| अपरित्रहफलम्                            | 88 | 3  |
| <b>गौचफलम्</b>                          | 88 | १३ |
| सन्तोषफलम्                              | 84 | 3  |
| तपःफलम्                                 | 84 | 9  |
| स्वाध्यायफलम्                           | 89 | १२ |
| ईश्वरप्रणिधानफलम्                       | 84 | १४ |
| आसनखरूपम्                               | 8६ | 8  |
| आसनसाधनकथनम्                            | 38 | 23 |

## (8)

|                                              | ४६         | 90  |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| आसनफलस्                                      |            | १९  |
| प्राणायामसामान्यस्वरूपम्                     | 86         | 22  |
| प्राणायामविशेषस्वरूपम्                       | 80         | 8   |
| प्राणायामावान्तरफलम्                         | 85         | 4   |
| प्रत्याहारस्वरूपम्                           | ४९         | 3   |
| प्रत्याहारफलम्                               | ४९         | १५  |
| धारणाळक्षणम्                                 | 40         | -   |
| ध्यानलक्षणम्                                 | 48         | 5   |
| समाधिलक्षणम्                                 | 48         | १०  |
| संयमपदार्थः                                  | 98         | २०  |
| संयमजयफलम्                                   | 42         | 8   |
| संयमसापेक्षता                                | 42         | . ξ |
| धारणाऽऽदीनामन्तरङ्गस्वम्                     | 42         | १३  |
| एषामेव निर्वीजवहिरङ्गत्वम्                   | 42         | १९  |
| निरोधपरिणाम <b>लक्षणम्</b>                   | 43         | Ę   |
| चित्तप्रशान्तवाहितोक्तिः                     | 43         | १८  |
| समाधिपरिणामस्वरूपम्                          | 48         | 8   |
| <b>एकात्रतापरिणाम</b> लक्षणम्                | 48         | -   |
| धर्मादित्रयपरिणामकथनम्                       | 48         | १६  |
| धर्मिलक्षणम्                                 | 99         | १३  |
| परिणामान्यत्त्वहेतृक्तिः                     | 98         | 8   |
| परिणामत्रयसंयमफलम्                           | 40         | 3   |
| शब्दार्थप्रत्ययविवेकसंयमफलम्                 | 90         | Q   |
| संस्कारसाक्षात्कृतिफलम्                      | 95         | २४  |
| प्रत्ययसाक्षात्कृतिफलम्                      | 49         | 20  |
| प्रत्ययसाक्षात्कृतौ तद्विषयस्य साक्षात्कृतिः | 49         | 22  |
| कायरूपसंयमफलम्                               | ξo         | 88  |
| कर्मसंयमफलस् ।                               | ξo         | 22  |
| मैत्र्यादिसंयमफलम्                           | Ę.ę        |     |
| बलसंयमफलम् े                                 |            | १५  |
| प्र <b>इ</b> त्यालोकसंयमफलम्                 | 93         | २१  |
| सूर्यसंयमफलम्                                | <b>6</b> 2 | 8   |
|                                              | ६२         | 8   |

( 4 )

| चन्द्रसंयमफलम्                         | ६२         | १३  |
|----------------------------------------|------------|-----|
| भ्रुवसंयमफलम्                          | ६२         | १७  |
| नाभिचकसंयमफलम् 💮 💮 💮                   | ६२         | २१  |
| कण्डकूपसंयमफलम                         | <b>£</b> 3 | 4   |
| कूर्मनाडीसंयमफलम्                      | ६३         | -   |
| मूर्घज्योतिः संयमफलम्                  | ६३         | 25  |
| प्रातिभसंयमफलम्                        | ६३         | 29  |
| <b>हद्यसंयमफ</b> लस्                   | ६४         | 2   |
| पुरुषज्ञानसाधनसंयमकथनम्                | ६४         | 4   |
| प्रातिभादीनां स्वार्थसंयमफलत्वम्       | ६४         | १८  |
| पूर्वोक्तसिद्धीनां समाधिप्रतिपक्षत्वम् | हद         | 4   |
| चित्तस्य परदेहावेशोपायः                | ६५         | ४८  |
| उदानसंयमफलम्                           | इइ         | 8   |
| समानसंयमफलम्                           | इइ         | २१  |
| <u>श्रोत्राकारासंवन्धसंयमफलम्</u>      | इइ         | 29  |
| कायाकारासंबन्धसंयमफलम्                 | इइ         | २०  |
| प्रकाशावरगाक्षयभूतजयोपायो 💮            | र ७        | 8   |
| अणिमादिसिद्धाद्युपायः                  | र ७        | २२  |
| कायसंपत्स्वरूपम्                       | >3         | .80 |
| इन्द्रियजयोपायः                        | 53         | १५  |
| इन्द्रियजयफलम्                         | ह९         | 3   |
| सर्वज्ञातृत्वाद्यपायः                  | ६९         | ४८  |
| कैवल्योपायः                            | ६९         | २३  |
| कैवल्यप्रत्युहप्रशामोपायः              | 90         | . 9 |
| क्षणतत्क्रमसंयमफलम्                    | ७१         | १३  |
| विवेकज्ञानविषयोक्तिः                   | ७१         | २२  |
| विवेकज्ञानलक्षणम्                      | ७२         | १६  |
| सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिफलम्            | ७३         | 8   |
| सिद्धिकारणवैविध्यम्                    | ७४         | १३  |
| जात्यन्तरपरिणामप्रयोजकोक्तिः           | ७५         | 2   |
| धर्मादेः प्रकृतिप्रयोजकत्वाभावः        | ७५         | १०  |
| निर्माणिच त्रकथनम्                     | ७६         | 8   |

## ( & )

| \$C_TOTAIT                                 | 30         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तत्त्रयोजकचित्तकथनम्                       | ७६         | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निर्मितचित्तस्य वासनाशून्यत्वम्            | ७६         | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कर्मभेदः                                   | 99         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वासनानां कर्मानुगुणत्वम्                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| व्यवहितवासनानामप्यव्यवधानोपपत्तिः          | 99         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वासनानामनादित्वम्                          | 95         | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अनादित्वेऽपि वासनानामुच्छेदः               | ७९         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| धर्माणामध्वभेदपरिणामः                      | ७९         | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| धर्माणां गुणत्वकत्वम्                      | 60         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वस्तुगतैकत्वव्यवहारिनिमित्तोक्तिः          | <0         | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अर्थज्ञानभेदसाधनम्                         | < 8        | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अर्थस्य ज्ञानसहभावित्वखण्डनम्              | ८२         | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चित्तपरिणामित्त्वव्यञ्जनम्                 | <\$        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पुरुषापरिणामित्वोक्तिः                     | <3         | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चित्तस्य खयंप्रकारात्वाभावः                | <8         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चित्तस्य स्वाभासत्वे दोषः                  | <8         | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चित्तान्तरभासत्वे च चित्तस्य, दोषः         | < 4        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अपरिणामिन्या अपि चितितो बुद्धिवेदनम्       | < 9        | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चित्ते सर्वार्थत्वस्यौपाधिकत्वम्           | < ξ        | The state of the s |
| चित्रातिरिक्तचेतने हेत्वन्तरम्             | 20         | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| आत्मज्ञानाधिकारिपरिचयः                     | <<         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आत्मज्ञानाधिकारिचित्तस्वक्रपापत्तिः        | - 22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विवेकिनो व्युत्थितचित्तत्वे हेतुः          | <b>CC</b>  | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विवेकिनो व्युत्थितचित्तत्विनिराकृतिप्रकारः | <8         | ATT THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रसंख्याननिरोधोपायः                       | <b>c</b> q | 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| धर्ममेघसमाधिफलम्                           | 90         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| धर्ममेघकाले चित्तावस्थाकथनम्               | 90         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुणपरिणामकमसमाप्तिः                        | 90         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>क्रमलक्षणम्</b>                         | ९१         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कैवल्यखरूपम्                               | 65         | १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | 26         | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

इति ।

# समणिप्रभपातञ्जलदर्शन-

# शुद्धिपत्रम्।

| शुद्धिः        | अशुद्धिः          | पृ० पं० | शुद्धिः          |
|----------------|-------------------|---------|------------------|
| बिम्बः         | विम्वः            | 9 8     | यमाः ३०          |
| विम्वः         | विम्वः            | 99      | जारि             |
| शून्यो         | श्रुत्यो          | ६ ३     | कालसमय           |
| तोद            | तोइ               | c 2     | च्छिन्नाः स      |
| ज्ञानब-        | ज्ञानव-           | १३ ११   | मा महाव          |
| याऽऽदि         | यादि              | १७ १५   | वैर              |
| दिताम्         | दितम्             | १७ २०   | काये             |
| त इति          | ते इति            | १८ २    | खाध्या-          |
| लम्ब-          | लम्ब              | १९ १४   | यैर्दूरे         |
| <b>भ्र</b> ही  | र्गृही            | २० ७    | याऽनु            |
| त्रही          | गृही              | २० १८   | वाद्यो           |
| दूप            | द्रप              | २३ ४    | फल               |
| शान-           | शना-              | २४ २४   | देशे             |
| महामोहः        | मेहा <b>मा</b> हः | ३० ११   | ब्यव             |
| बु-            | बु-               | ३८ ७    | स्य चित्त-       |
| लम्बन          | लम्बन             | ३९ ६    | <b>वृ</b> त्त्यु |
| अहिंस          | एव                |         |                  |
| सत्यास्तेयव्रह | हा अना            |         |                  |
| चर्यापरिग्रह   | द्रपता            |         |                  |

|                   | शुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अशुद्धि        | पृ         | पं०               |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|--|--|
|                   | यमाः ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | महावतम         | I 38.      | ४०,९              |  |  |
|                   | जाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दिश- आ         | हंसास      | <b>1</b> -        |  |  |
|                   | कालसमयानव- त्यास्तेयब्रह्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |                   |  |  |
|                   | च्छिन्नाः सार्वभौ- चर्यापरित्रहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |                   |  |  |
|                   | मा महावतम ३१ यमाः ३०.४०,२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |                   |  |  |
|                   | वैर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | ध३         | The Market Street |  |  |
|                   | काये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कायै           | ४५         |                   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खाऽध्या        |            |                   |  |  |
|                   | यैर्दूरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यैऽर्दृरे      |            |                   |  |  |
|                   | The state of the s | यानु           |            |                   |  |  |
|                   | वाह्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                   |  |  |
| The second second | फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 98         |                   |  |  |
|                   | देशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देऽशे          | <b>E</b> ? |                   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वब्यव          |            |                   |  |  |
|                   | स्य चित्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्याचित्त-     | ७९         |                   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>वृ</b> त्यु | ७९         |                   |  |  |
|                   | एव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एवं .          |            |                   |  |  |
|                   | हा अना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हाना           | ७९         |                   |  |  |
| The second second | द्रपता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | द्रपता         |            |                   |  |  |
| L                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                   |  |  |



# समणित्रमं पातञ्जलदर्शनुम् विद्यानावस्पति

श्रीगणेशाय नमः।

चन्द्रलोक. जवाहर नगर दिल्ली द्वारा

बन्दे हेशायसंस्रष्टं पुराणपुरुषं इरिष् । गुरुष्टल कांगडी पुरुषालय केंग्र प्रकृता सीतया जुष्टं योगेशं योगदायिनम् ॥ १ ॥ अंट पत्रज्ञांत सूत्रकृतं प्रणम्य व्यासं मुनि भाष्यकृतं च भक्त्या । भाष्यानुगां योगमणिप्रभाऽऽख्यां वृत्ति विधास्यामि यथामती द्याम् ॥ २ ॥

इह खलु भगवान्पतञ्जलिः प्रेक्षावत्पट्च्यङ्गं शास्त्रमतिपाणं वर्शयति।

# अथ योगानुशासनम् ॥ १ ॥

अत्र "श्रय"शब्व श्वारम्भार्थः योगशास्त्रमारभ्यत इत्रयः ।
यद्यपि हिरग्यगर्भेग्र शास्त्रं छतं तथाऽपि तद्विस्तृतमिति मत्वा
तद्वुद्धतं शास्त्रमारभ्यत इति द्योतयति "अनुशासनिम"ति । अत्र
सूत्रे "योगः" शास्त्रपतिपाद्य उक्तः अर्थात्त जिज्ञासुरिधकारी फलं
तु योगस्य कैवल्यं यथायोगं तेषां सम्बन्ध इत्यनुबन्धचतुष्ट्यं
द्रष्ट्वयम् । तत्र "योगो" द्विविधः संम्ञातोऽसंम्ञातश्चेति । स च
चित्तस्यं धर्मः द्वतीनां चित्तधर्मत्वेन तिन्नरोधक्ष्ययोगस्यापि तद्रमत्वाद् । तस्य चित्तस्य पञ्च भूमयः क्षिप्तं मूदं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति । रजसाऽत्यन्तं चलं क्षिप्तं वेत्यानां; तमसा
निद्राविमन्मृदं रक्षसां; क्षिप्ताद्विशिष्टं विक्षिप्तं वेवादीनामः अत्यनत्वलचित्तस्य कादाचित्कं स्थिरत्वं विशेषः । तत्र क्षिप्तमृदयोयौंगगन्धोऽपि नास्ति । विक्षिप्ते तु चित्ते काद्याचित्को योगः मवे

2

चुरिवक्षेपविन्हिंद्दाधोऽप्रतिष्ठितो निष्फलो न योगपक्षे वर्तते। ए-काग्रे तु सत्त्वप्रधाने एकविषयस्थिते चित्ते रजस्तमोष्टित्तिनिरोधः सात्त्विकष्टित्तिविष्ठोषः संप्रज्ञातयोगो भवति। तेन शब्दानुमाना-ध्यां परोक्षत्वेन ज्ञातार्थः साक्षात्क्रियते साक्षात्काराद्विद्या-दिक्केशक्षयः ततः पुण्यपापकर्मणां दादः ततोऽसंप्रज्ञातो योगः सात्त्विकष्टत्तेरीप निरोधः संस्कारमात्रशेषे निरुद्धे चित्ते भवति। तदाह भाष्पकारः "यस्त्वेकाग्रे चेतिस सद्भृतमर्थं प्रद्योतयित, क्षिणोति च क्षेशा,न्कर्मवन्धनानि श्वययति, निरोधमभिमुखं करोति, स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायत इति॥ १॥

अधुना द्विविधस्य योगस्य साधारणं लक्षणमाह ।

# योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥

चित्तस्य रजस्तमोद्यतीनां निरोधो "योग" इत्यर्थः । आतः
संगताते सान्निकद्यत्तिसन्वेऽपि नाव्याप्तिः। नन्नेकस्य चित्तस्य
क्षिप्ताद्यनेकभूमयः कुत इति चेत्, चित्तस्य त्रिगुणात्मकत्वादिति
ब्रमः । चित्तं हि ज्ञानस्रखादिक्षीलत्वात्मद्यत्तिगुणात्मकत्वादिति
ब्रमः । चित्तं हि ज्ञानस्रखादिक्षीलत्वात्मद्यत्तिगुणादिमन्वाद्यालस्यदैन्यादिमन्त्राच्च सन्वरजस्तमोगुणकं भवति । तत्र सन्वातिकचिद्ने रजस्तमसी मिधः समे यदा भवतः तदा सन्वात् तद्ध्यानाभिमुलं भृत्वा तमसा तित्पधाने सति रजसैश्वर्यं कामयमानं
विषयमियं भवति विक्षिप्तमः । यदा त तमःमधानं चित्तं मृदं तदाऽश्लेयोऽधर्माज्ञानविराग्यानश्वर्यमुपगच्छति । अज्ञानमत्र स्रमो निद्रा च । रजःमधानं त क्षिप्तम्।इमे क्षिप्तमूदे सर्वसाधार्णे भवतः । वि
क्षिप्तं त पथमयोगिनः । सन्ति हि चत्वारो योगिनः, मथमकव्यिको,
मधुभूमिकः, मज्ञाच्योतिः, अतिकान्तभावनीय,श्रेति तेषां लक्षणं
त वक्ष्यते।यदि पुनः सन्त्वमधानं वितमस्कं सर्जस्कं भवति तदैका-

ग्रं संमज्ञातयोगिसिद्धयोमध्यमयोगिनोश्चित्तं धर्मज्ञान्वैराग्येश्वर्णवद्भवित।यदा तु विधूतरजस्तमोमलं शुद्धसत्त्वं चित्तं तदानीं विवेकख्याति कृत्वा पुरुषमात्रध्यानं धर्ममेघाख्यं करोति तत्परं मसंख्यानिमयाचक्षते ध्यायिनः। "चितिशिक्तरपरिणामिन्यमितिसंक्रमा दिशितविषया शुद्धा चानन्ता चेति" निश्चिय सत्त्वगुणविक्वतौ विवेकख्याताविप विरक्तं सिचत्तं तां निरुध्य संस्कारमात्रशेषं भवित चतुर्थस्य योगिनः। सोऽयमसंप्रज्ञातसमाधिः। अत्र हि
न हि किश्चित्मज्ञायत इयलम्। चितिशिक्तिरित्याद्यनन्ता चेयन्तं
भाष्यम्। तत्रामितसंक्रमेयस्य विले सर्पवद्युद्धयादौ मविक्य न
सञ्चरतीत्यर्थः। बुद्धया दिशिता विषया यस्याः सा दिशितविस्या प्रुखदुःखमोद्दश्रन्या शुद्धत्यर्थः॥ २॥

ननु बुद्धिरात्तस्यभावस्य पुरुषस्य रितानरोधे कथं स्थि-तिरित्यत श्राह ।

# तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ ३॥

यदा चित्तस्य शान्तघोरम्दानां सर्वासां दत्तीनां निरो-धस्तदा द्रष्टुश्चिदात्मनः स्वाभाविके क्षे स्थितिः कुसुमापाये यथा स्फटिकस्य तथेत्यर्थः पुरुषस्य चैतन्यमात्रं स्वभावो न दृत्तय इति भावः ॥ ३॥

नतु तर्हि व्युत्थाने पुरुषस्य स्वभावात्मच्युतिः स्यादि-त्याशक्याहः।

# वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥

इतरत्र निरोधाद् व्युत्थाने सति याश्चित्तस्य वृत्तयः शा-न्ताऽऽद्यास्तत्साद्भप्यं वृत्तिमद्बुद्धचिववेकात्पुरुषस्य शान्तो दुःखी मूढोऽस्मीति हित्ततादात्म्यभ्रम इत्यर्थः अतो न स्वभावा-त्मच्युतिः । न हि लौहित्यभ्रमकाले स्फटिकस्य श्वेतस्वभावात् च्युतिरस्तीति भावः । निरोधे मुक्तिर्व्युत्थाने बन्ध इति ख्बद्ध-यतात्पर्यम् ॥ ४॥

इबानी निरोद्धन्यानां वृत्तीनामियत्तामाइ।

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टाः ॥ ५ ॥

राजवात्तिके "चित्तरित्तिनिरोधान्व्याख्यातुकामेन सूत्रका-रेण सूत्रद्वयेन यस्य निरोधव्युत्थानयोर्धुक्तिवन्धौ तिस्तिवित व्याख्याय, "वृत्तय" इत्यादिना वृत्तीव्याख्याय, अभ्यासवैरा-ग्याभ्यामित्यादिना पादशेषेण निरोधो व्याख्यात" इति विधी-ष उक्तः । अव्यवार्थस्तयप् । हित्तदाब्दो हित्तसामान्यपरः । चैत्र-मैत्रादिचित्तभेदेन द्वतिसामान्यानां बहुत्वा"द्वत्तय" इति बहुबच-नम् । मप्रिमसूत्रोक्ताः प्रमाणादयः पश्च विशेषा द्विसामान्य-स्यावयवा इसर्थः । पञ्च अवयवा यासां ताः पञ्चतय्यः तासां हानोपादानसिद्धये भेदमाह "क्रिष्टा प्रक्रिष्टा" इति । रागद्वेषादि-हेशानां हेतवः "हिष्टाः" बन्धफलाः। सर्वो हि जन्तुः प्रमागादि-द्यतिभिक्वातेष्वर्थेषु रागादिना कर्म कृत्वा सुखादिना बध्यते। "म्रह्मिष्टाः" क्रेशनाशिन्यो मुक्तिफलाः। सच्वपुरुषान्यतागोचराः ताः खल्वभ्यासवैराग्याभ्यां क्रिष्टवृत्तिप्रवाहमध्ये स्वजन्याक्रिष्टसंस्कारैः पुनःपुनरभ्यासेन प्रवृद्धैः क्रिष्टसंस्कार-निरोधेन किष्टवृत्तिपवाइं निरुध्य परवैराग्येश स्वयं निरुध्यन्ते । ततः संस्कारशेषस्य चित्तस्य मलयो मुक्तिर्भवतीति भावः॥५॥ पश्चवृत्तीरुहिशति ।

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥

## योगसूत्रवृत्तिः।

इतोऽन्या वृत्तिर्नास्तीत्यदेशसूत्रस्य फलम् ॥ ६ ॥

हिल्ला व दा अर्थ. उन्हें चाच वार्य या दी कोई जा जा गर्थ

300 m 3 
20 m

जिला के प्रांती कार केला रेपारी के मेर

गण्डताना तत्र वाय उपाचा कार्य हो श्राय स्तु छक्ष्य एवेति नातिच्याप्तिरिति भावः । श्रास्यैव विपर्ययस्य भेदाः पश्च क्रेशा इति वक्ष्यते ॥ ८॥

ान्य-पति-घटा-नेर्द्धा-तो चि-ः सन्फलं विद्यमान-योर्ग्याप्ति-न्यविषय-गुंडनुमितो-र्यविषया व-

6

त यावद् । तनिरासाय ।सर्वसंमत-गां चित्पः

### मणिमभा ।

8

मूढोऽस्मीति हित्ततादारम्यभ्रम इत्यर्थः अतो न स्वभावा-्रान्ता कार्य केरिक्क प्रमान के स्कारिकस्य श्वेतस्वभावात स इस सालाहिक परा मी जिंदमीली अन्तराटरीय समाचारी लग्नां के साथ रुवाण पूरा लेख रहेंगे। उत्तप समाज सारत पर आस्पट कार्ज के लिया सं मध्य भारत जिलासियों को कताने का-होती जा रहा है - आपका यूप सन्हें भीते अनाम आरे तज तर सहा काता ल अंगे. चैत्र-वच-गान्य-तासां गादि-गादि-यते। चिंगाः पानाः म्कार-खन्ते। शाया

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥

# इतोऽन्या ष्टित्तर्नास्तीत्युदेशसूत्रस्य फलम् ॥ ६ ॥ तत्र ममाखवृत्ति विभजते ।

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥

त्रीण्येव प्रमाणानीति भावः। ग्रत्र प्रमाकरणत्त्रं सामान्यसक्षणम् । प्रमा चाज्ञातार्थावगाष्ट्री पौरुषेयो बोधो वृत्तौ प्रतिविम्वः । तत्करणं दृत्तिः । तत्रेन्द्रियसम्बन्धद्वारा चित्तस्य घटादिसंबन्धे सति सामान्यिवशेषात्मकेऽर्थे न्यक्तिक्पविशेषनिर्द्धारणप्रधाना वृत्तिः प्रयक्षं प्रमाणम् । तत्रार्थाकारायां वृत्तौ चिदात्मनो यः प्रतिविम्वः सोऽपि वृत्तिद्वारा प्रयाकारः सन्प्रसं
भवति । एवं सामान्यतो ज्ञाते परोक्षार्थे समाधिना विद्यमानविशेषवृत्तिः प्रयक्षप्रमाणमिति क्षेयम् । श्रनुमानागमयोर्न्याप्तिसङ्गतिग्रहापेक्षत्वाद्वन्हित्वादिसामान्ये तद्भहात्सामान्यविषयत्वभेव । तत्र न्याप्तिग्रहे सति पक्षवृत्तिलङ्गज्ञानात्साध्यताऽवच्छेदकसामान्यनिर्द्धारणवृत्तिरनुमानम् । श्राप्तेन दृष्टोऽनुमितोवाऽर्थो येन शब्देनोपदिक्यते तस्माच्छव्दाच्छ्रोतुस्तद्यीविषया वृित्ररागमः । वेदस्याप्तेश्वरप्रगतित्वं वक्ष्यते ॥ ७ ॥

विपर्ययं लक्षयति ।

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥ ८॥

तत्तद्वृषे स्वविषये प्रतिष्ठाशून्यं वाधिवरोधीत यावद् । विकल्पोऽपि वाधिवरोधी तद्वपापितष्ठ इस्रतिन्याप्तिनिरासीय "मिथ्याज्ञान"पदं तेन स्वविषये स्वजन्यन्यवहारलोपिसर्वसंमत-वाधवत्त्वमुच्यते । न च विकल्पे ताहशवाधोऽस्ति केषां चित्पः ण्डितानां तत्र वाधबुद्धावपि यथापूर्व न्यवहारालोपात । संशयस्तु छक्ष्य एवेति नातिन्याप्तिरिति भावः । श्रस्यैव विपर्ययस्य भेदाः पश्च होशा इति वक्ष्यते ॥ ८॥

#### मणिमभा।

8

## विकल्पं सक्षयति ।

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशृन्यो विकल्पः ॥ ९ ॥

नरशृङ्गादिश्रवणानन्तरमवश्यं भवसेव निर्विषया वृत्तियाँ सा विकल्प इसर्थः। अयं विकल्पो वस्तुशून्यत्वान्न प्रमाणं, वा-भेडप्यवश्यभावित्वाद् व्यवहारहेतुत्वाच न विपर्ययः। यथा चै-तन्यमेव पुरुष इसभेदनिश्चयेऽपि पुरुषस्य चैतन्यभेदविकल्पः, भावातिरिक्ताभावो नास्तीति निश्चयेऽपि सर्वधर्माभाववानपुरुष-इति विशेषणविशेष्यभावविकल्पः,। एवं राहोः शिर इसादि-विकल्पा खदाहार्याः॥ ६॥

निद्रां लक्षयति ।

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १०॥

कार्य पत्ययते गच्छतीति "पत्ययो" हेतुः। जाग्रत्स्वप्रवृत्तीना-मभावे हेतुस्तमः "प्रालम्बनं" विषयो यस्याः सा "वृत्ति" "निद्रा"। वृत्तिपदस्यानुवर्तमानस्योचारणं ज्ञानाभावो निद्रेति मतनिरा-सार्थम् । तथा हि उत्थितस्य सुखमहमस्वाप्तमिति स्मरणं बु-द्धिसन्त्रसचिवतमोविषयं तदनुभवं कल्पयति । दुःखमहमस्वा-प्तमिति स्मरणं रजस्तमोविषयं तदनुभवं कल्पयति । गाढमूढ-महमस्वाप्तमिति केवलतमोविषयं स्मरणं तदनुभवं कल्पयति । स चानुभवो बुद्धिधर्मो निद्रा । सा चैकाग्रवृत्तिकल्पाऽपि ताम-सत्वाद्योगार्थिना निरोद्धव्येति भावः ॥ १०॥

स्मृति लक्षयति।

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः॥ ११॥

ममाड्यनुभवो हि स्मृतेः पिता तस्य विषयः स्मृतेरा-

त्मीयः। लोके पितुः स्विमव पुत्रस्य। स्मृतेर्मूलानुभवाविषयस्तु परस्वं तद्भहः संप्रमोषः स्तेयः। तथा चानुभृते विषये योऽय"म-संप्रमोषः" अधिकाग्रहः अनुभृतमात्रग्रह इति यावत्सा स्मृति-रित्यर्थः। वृत्तिस्थः पौरुषवोधोऽनुभवः स्वप्रकाश इति त-ज्ञन्यसंस्कारादनुभवविषयाऽपि स्मृतिभवति । ननु स्वकाये गजवैशिष्ट्यमननुभृतमपि स्वप्ने स्मर्यते इति चेन्न तस्य विपर्यय-त्वादिति भावः॥ ११॥

श्रासां वृत्तीनां निरोधोपायमाइ।

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥

सर्वस्य जन्तोः स्वभावतश्चित्तवृत्तिनिदी विषयभृमिगा सं-सारसागराभिमुखी प्रवहति । तत्र विषये वैराग्येण तत्प्रवाहं भङ्का सत्त्वपुरुषविवेकाभ्यासेन तस्या नद्याः प्रत्यक्ष्पवाहः क्रियते । भनभ्यासे हि लयविक्षेपस्तभावस्य चित्तस्य वैराग्या-द्विक्षेपभङ्गे निद्रा स्यात्तस्मादभ्यासवैराग्ये लयविक्षेपनिवृत्ति-रूपप्रयोजनभेदेन निरोधे कार्ये समुचीयते ॥ १३ ॥

अभ्यासस्त्रक्षपमाह ।

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥

"तत्र" तयोर्मध्ये रजस्तमोवृत्तिश्र्न्यस्य चित्तस्यैकाग्रता "स्थितिः" तस्यां कार्यायां यानि साधनानि यमनियमादीनि तद्विषयः प्र"यत्रो"ऽनुष्ठान्त"मुभ्यास" इत्यर्थः ॥ १३ ॥

नन्वनादिपवलराजसतामसवृत्तिसंस्कारैर्विरोधिभिः कु-रिटतोऽभ्यासो न स्थित्यै कल्पत इत्यत भ्राह ।

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः॥ १ ४॥

6

#### मणिमभा।

"तु"शब्दः शङ्कानिरासार्थः । "सो" ऽभ्यासो दीर्घकालं तपोब्रह्मचर्यविद्याश्रद्धारूपसत्कारेण नैरन्तर्येण चासेवितोद्दर्स-स्कारः स व्युत्यानसंस्कारेनांभिभूयते किं तु स्थितिसमर्थी-भवतीत्यर्थः । "अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया-ऽऽत्मानमन्विष्येति" श्रुतिः सत्कारं दर्शयति ॥ १४॥

#### वैराग्यस्वरूपमाइ ।

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैरा-ग्यम् ॥ १५॥

यतमानव्यतिरेकैकेन्द्रियवशीकारसंज्ञाश्चतस्यः । तत्र रागा-दीनां चित्तस्थानां कषायाणां विषयेष्विन्द्रियमवर्त्तकानां पा-काय मयत्रो यतमानसंज्ञा वैराग्यं, ततः पकानां केषां चित्कषा-याणां पक्ष्यमाणभ्यो विभागावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा वैराग्यं, ततः पकानां सर्वेषामिन्द्रियमवर्तनाशक्तानां मनस्यौत्मुक्यक्-पेणावस्थानमेकेन्द्रियमंज्ञा वैराग्यं, स्त्रियोऽन्नपानित्यादिषु दृ-ष्टेषु, गुक्रच्चारणमनुश्रवः श्रवणं यस्य सोऽनुश्रवो वेदः त-दुक्तेष्वानुश्रविकेषु, स्वर्गादिदिव्यादिव्यविषयेषु विनाश्चप-रितापमातिश्चयत्वास्यादिदेषाणामभ्यासन साक्षात्कारा"द्वि-तृष्ण"स्योपेक्षाबुद्धि विश्वीकारसंज्ञा" "वैराग्य"मित्यर्थः ॥१५॥

अपरं वैराग्यमुक्ता परं वैराग्यमाह ।

तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् ॥ १६॥

पूर्ववैराग्यमुत्तरवैराग्ये हेतुः। तथा हि वक्ष्यमागायोगाङ्गानुष्ठानादनितशुद्धचित्तस्य विषयेषु दोषदर्शनाद्दशीकारसंइकवैराग्ये सति गुर्वागमावगतस्य पुरुषस्य या ख्यातिस्त-

दभ्यासाद्धभेमेघारुयध्यानक्ष्पानितान्तिवध्वस्ततमोरजोमलं चि-त्तं सत्त्वमात्रशेषमितिपसन्नं भवति । सोऽयमितिशुद्धचित्तधर्मः प्रसादो धर्ममेघस्योत्तराविधः तस्यैव फलीभृतः, परं गुणेभ्यो-वैतृष्ण्यं वैराग्यमुच्यते यं मुक्तिहेतुसाक्षात्कारं वद्गित मोक्षवि-दः। यस्योदये प्रक्षीणसर्वक्रेशो विधूताशेषकर्माश्यः कृतिववे-कष्ट्यातावप्युपेक्षकः कृतं कृतं प्राप्तं प्रापणीयिमिति मन्यते योगी । यदनन्तरमेव चित्तमसंप्रज्ञातसंस्कारमात्रशेषं भवति त-त्परं वैराग्यम् । अपरंतु वैराग्यं वितमस्कस्य रजोलेशमलस्य चि-त्तस्य धर्मः यतः प्रकृतौ लीना ऐश्वर्यमनुभवन्ति । यथोक्तं "वैराग्यात्पकृतिलय" इति ॥ १६ ॥

एवमभ्यासवैराग्ये निक्ष्प्य तत्साध्यं निक्ष्पयन्नादौ संप्रज्ञातं चतुर्विधं दर्शयति ।

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः ॥१७॥

यथा लोके प्राथमिकधानुष्कः स्थूलमेव लक्ष्यं विध्यति पश्चात्स्वरूमं तथा प्राथमिको योगी स्थूलमेव शालग्रामादिकं ध्यानेन साक्षात्करोति स स्थूलसाक्षात्कारो "वितर्कः"। तस्य स्थूलस्य कारग्रं पञ्चतन्मात्रादिकं सूक्ष्मं तस्य ध्यानेन साक्षात्कारो "विचारः"। इन्द्रियाणि स्थूलानि प्रकाशकत्वात्सस्त्वरूपाणि तेषां ध्यानेन साक्षात्कार "ज्ञानन्दः"।तेषां कारणं बुद्धिः पुरुषण प्रहीत्वेकिभृता सती अस्मिता तस्या ध्यानेन साक्षात्कारोऽ "प्यासिन्द्रयाणि ग्रहणानि ज्ञस्मिताः चयते। तत्र स्थूलं च ग्राह्यमिन्द्रियाणि ग्रहणानि ज्ञस्मिताऽङ्ख्यो ग्रहीता तेषु ग्रहीतृग्रहण्णाहेषु ध्यानपरिपाकः "संप्रहातो"योगः। स च वितर्कविचारानन्दास्मितास्वरूपेश्चतुर्भिन् "रनुगमा" चतुर्विधः सवितर्कः, सविचारः, सानन्दः, सास्मित,

इति । अत्र यथा घटकानं सृद्धिषयं तादातम्यात्तया स्थूलयोगः स्थूलसूक्ष्मेन्द्रियास्मिताविषयकः, सृक्ष्मयोगस्त्रयविषयकः, अन्यौ द्येकविषया,विति विशेषो भाष्यक्रद्धाषितः । तत्र सृज्कानं घटा-विषयं पथा तद्वत्स्क्ष्मादियोगाः स्थूलाद्यविषया इति मन्त-व्यम् । भोजहत्तौ तु इन्द्रियेषु सवितर्कसुत्त्का, तन्मात्रेषु स-विचारमुक्ता, ऽहङ्कारे सानन्दो, महतत्त्वे सास्मित इत्युक्तम् । त-त्राहमितिविषयग्राहकान्तःकरणमहङ्कारः । अन्तर्भुखं सत्तामात्रे महतत्त्वे लीनं सत्तामात्रावभासकमस्मितित तयोर्भेदः । ग्र-

अधुना सीपायमसंप्रज्ञातमाह ।

विरामप्रत्ययाश्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८॥

हत्तीनामभावो "विरामः" तस्य "मस्यः" कारगं परवैराग्यं त"दभ्यासः" "पूर्व" छपायो यस्य स तथा । अनेन पदेनोपाय छक्तः "अन्यो"ऽसंमज्ञातः "संस्कारकोषः" । परं हि वैराग्यं सं-मज्ञातसंस्कारानप्यभिभूय स्वसंस्कारं कोषयति । स निर्वीजः समाधिः । निरालम्बनत्वात्कर्मवीजाभावाचेद्यर्थः ॥ १८॥

अयमसंप्रज्ञातो द्विविधः भवप्रत्यय, छपायप्रत्यय,श्च त-व्याचो मुमुक्कुभिर्हेयस्तमाह ।

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥ १९॥

भूतेन्द्रियाणामन्यतमस्मिन्विकारेऽनात्मन्यात्मत्वभावनया वेहपातानन्तरं भृतेन्द्रियेषु लीनाः पाट्कौशिकवेहशून्यां विवे-हाः"। भव्यक्तमहदहक्कारपश्चतन्यात्रेषु मक्ततिष्वात्मत्वभावनया लीनाः "मक्तिलयाः"। तेषां चित्तं संस्कारमात्रशेपिसससंप्रज्ञातः। स तु"भवपत्ययः"। भवन्ति जायन्तेऽस्यां जन्तव इसविद्या "भवः"अनात्मन्यात्मत्वबुद्धिः स पसयो हेतुरस्य सत्या । श्र-विद्या मूळोऽयं योगोऽन्तवत्फलः । यदाह वायुः ।

श्वातमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः।
भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रं त्वाभिमानिकाः॥
बौद्धां दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः।
पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः॥
पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते।

इति येषां विवेक ख्यातिर्नास्ति तेषां चित्तं लीनमप्युत्था य संसारे पतित् सुप्तचित्तवदिति भावः ॥ १९ ॥ अधुना द्वितीयसुपादेयमाह ।

श्रद्धावीर्घ्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥२०॥

पुरुषगोचरा सान्त्रिकी "श्रद्धा"तया "वीर्य"पयको जायते तेन यमनियमादिपरम्परया "स्मृति"ध्यनि तेन "समाधिः" तेन "प्रज्ञा"पुरुषगोचर् व्यासभ्यासः संप्रज्ञातस्ततः प्रवैराग्यादसं-प्रज्ञातः "इतरेषां सुसुक्षूणां योगिनां भवति ॥ २० ॥

श्रद्धाऽऽद्यः प्रज्ञान्ता उपायास्तरपूर्वकोऽयमुपायपत्ययः ते चोपायाः प्राण्णिनां पाक्संस्कारवलान्मृदुमध्याधिमात्रभेदा-स्त्रिविधास्तथा च योगिनस्त्रयो भवन्ति मृदुपायो, मध्योपायो,-ऽधिमात्रोपाय, इति। तत्र मृदुपायिस्त्रिविधः मृदुसंवेगो, मध्यसं-वेग,स्तीत्रसंवेग, इति। एवामितराविष त्रिविधौ भवतः। एवं च नव योगिनो भवन्ति। तेषां चिरं चिरतरं क्षिमं क्षिमतरं सिद्धयो भवन्ति उपायतारतम्याद। तत्र केषां चिद् क्षिमतरं सिद्धिरि-त्यत आह्।

तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥

#### मणिप्रभा।

35

संवेगो वैराग्यं येषां तीव्रम्, उपायाश्चाधिमात्रास्तेषां यो-गिनामासत्रः समाधिरसंप्रज्ञातस्ततो मोक्ष इत्यर्थः ॥ २१ ॥

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ॥

तीव्रस्य संवेगस्यापि "मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो" मृदु-तीव्रसंवेगस्य योगिन आसन्नात्समाधे,मध्यतीव्रसंवेगस्यासन्नत-रा,दिधमात्रतीव्रसंवेगस्यासन्नतमः समाधिलाभ इति "विशेष" इसर्थः ॥ २२ ॥

### ईश्वरप्रणिधानाद्या ॥ २३ ॥

"ईश्वरे"कायिकाद्वाचिकान्मानसा "त्यणिधाना"द्विकि विशेष् षादासन्नतमः समाधिलाभः । "वाशब्दः" पूर्वोक्तोपायेनास्य भ-क्त्युपायस्य विकल्पार्थः । भक्तेरन्यानपेक्षत्वादीश्वरो हि भ-क्त्याऽभिमुखः सन्निदमिष्टमस्यास्वित्यनुगृह्णातीति भावः ॥२३॥

#### ईश्वरस्वरूपनिरूपयति ।

क्केशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः॥२४॥

"क्वेशाः" अविद्यादयः पश्च । "कर्म" धर्माधर्मो । तयोः फलं "विपाकः" । फलानुकूलाः संस्कारा "आश्वायाः" । मनस्याशेरत इति च्युत्पत्तेः । यथा नरस्य करिजन्मिन काष्ठ-भोगसंस्कारा उद्भवन्ति अन्यथा जीवनासंभवात्तेः क्वेशादिभि-श्चित्तस्थः "पराम्छष्टः" सांसारिकः पुरुपश्चित्ताविवेकेन भोक्तृ-त्वाद तैः कालत्रयेऽप्यसंबद्धः "पुरुष" "ईश्वरः" "विशेष" पदेन कालत्रयासंबन्धवाचिना मुक्तजीवेभ्यो च्याद्यत्तिः कृता । तेषां पूर्वकाले बन्धत्रयसंबन्धात्मकृतौ लीनानां प्राकृतो बन्धः, भूते-विशेष विकारेषु लीनानां विदेहानां वैकारिकः, अन्येषां दे-

वनरादीनां दक्षिणावन्धः, चित्ताधीनकर्षफलत्यादिति भेदः ।
ननु ज्ञानिकयाशक्तिमन्तं परमैश्वर्यं पुरुषस्थापरिणामिनः कथमिति। उच्यते। अस्ति ईश्वरस्थानादिसिद्धं शुद्धसन्त्वात्मकं चित्तं
प्रधानजं निरितश्यक्षानिकयाशक्तिमत्स हि भगवान्संसाराण्वाज्ञन्तनामुद्धरणेच्छ्या तिच्चसुपादत्ते तिद्वना क्षानधमीपदेशभक्तानुग्रहायोगात् । न च कथं चित्तोपादानात्प्रागिच्छायदा सर्वकार्यस्य । वीजाङ्कुरवदनादित्वात्सर्गपलयपवाहस्य
यदा सर्वकार्यस्य पलयस्तदा भविष्यत्कल्पे लोकानुग्रहार्थिमदं
चित्तमुपादेयमिति भगवता सङ्कल्पयते तत्सङ्कल्पवासितं प्रधाने
लीनं सत्सर्गादो चित्तमुद्भवति तेन चेश्वरोऽनुग्रह्णातीत्यनवद्यम् ।
ननु ताद्दशचित्तसन्त्वे कि मानीमिति चेत् "स्वाभाविकी क्षानवलिक्तया च एष सर्वेश्वर"इत्यादिवेदवाक्यमिति क्रमः । वेदो निरितशयज्ञानशक्तिविशिष्टेश्वरप्रणीतोऽतः प्रमाणिमिति
संक्षेपः ॥ २४ ॥

एवं वेदपामाण्यात्सिद्धः सर्वज्ञ ईश्वरः तस्य सर्वज्ञत्वे-ऽनुमानमप्याह ।

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् 1। २५॥

श्रस्मदादीनां ज्ञानं, निर्गतशयेन ज्ञानेनाविनाभृतं भ-वितुमहित, सातिश्चयत्त्रात्, यत्सातिशयं तत्समानजातीयेन नि-रितश्चयेन युक्तं, यथा कुम्भपिरमाणं विभुपिरमाणेन, तिसद्धं "निरितशयं" ज्ञानं "सर्वज्ञस्य" "बीजं" ज्ञापकं यत्र निरितशयं ज्ञानं "तत्र" सर्वज्ञत्वं ज्ञायत इसर्थः। तस्य सामान्येन सिद्धस्य सर्वज्ञस्य श्रुसादिसिद्धाः श्विविष्णुनारायणमहेश्वरादिसंज्ञाः। तथा च वायुपुराणे। सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता निसमलुप्तशक्तः ।

प्रानन्तराक्तिश्च विभोविधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥

प्रानवैराग्यमैश्वर्य तपः ससं क्षमा धृतिः ।

स्रष्टृत्वमात्मसम्बोधो ध्राधिष्ठातृत्वमेव च ॥

प्राव्ययानि दश्चैतानि निसं तिष्ठन्ति बाङ्करे ।

इति । तथा महाभारते ।

प्रानादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् ।

लोकाध्यक्षं स्तुविन्नसं सर्वदुःखातिगो भवे— ॥

विस्रावि ॥ २५ ॥

तस्य भगवतो ब्रह्माविश्यो विशेषमाह ।

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ २६॥

"पूर्वेषां" सर्गादाबुत्पन्नानां कालपरिच्छित्रानां "गुरुरी"श्वरः । कुतः "कालेनानवच्छेदात्" अनाचन्तत्वादिसर्थः । तथा च श्रुतिः । "यो ब्रह्माणं विद्यधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" इसाद्या ॥ २६ ॥

एवमीश्वरं निरूप्य तत्प्रशिधानं वक्तुं तस्य रहस्यसंज्ञामाह ।

तस्य वाचकः प्रणवः॥ २७॥

सुगमं सूत्रम्। ननु शब्दस्य वाचकत्वम् अभिधाऽऽख्या शक्तिः शब्दार्थयोः सम्बन्ध इत्यच्युते। सा कि सङ्केतेन कियते, व्यज्यते, वा। नाद्यः। प्रतिकल्पं स्वतन्त्रेश्वरस्य सङ्केतभेदेन शब्दार्थाव्य-वस्थाप्रसङ्गात्। न द्वितीयः। सूर्यादिशब्दानां पुत्रेषु पित्रा स-ङ्केतवैफल्यात्। न हि तत्र सङ्केतव्यङ्गा शक्तिरस्ति। न चास्रति व्यङ्गे व्यञ्जकपर्यवत् तस्मादिदं सङ्केतस्त्रतं व्यर्थमिति चेद्। उच्यते । स्थितेव शक्तिः सङ्केतन व्यज्यते यथा स्थित एव पिन्तृपुत्रभावो मगायं पुत्र इति वाक्येन व्यज्यते तद्वद्रवादिशब्देषु प्रलये प्रधानसाम्यं गतेषु सर्गादौ पुनःशक्त्या सहोद्भृतेषु
स्थितामेव तत्तच्छब्दस्य तत्त्वर्थे शक्तिमीश्वरः सङ्केतेन ज्ञापयति । जीवानां छप्तसंस्कारत्वात । अधुनातनपित्राविसङ्केतस्तु
शक्तेरुतादकः । के चित्तु सर्वशब्दानां सर्वार्थेषु शक्तिरस्तीति
पित्रादिसङ्केतोऽपि व्यञ्जकः गवादिशब्दानां तु वेदार्थव्यवस्थाऽर्थमीश्वरसङ्केतेनार्थविशेषे शक्तिनियम्यत इसाहुः । सर्वथाऽपि वैदिकशब्दार्थसम्बन्धो व्यवस्थितव्यवहारतया निस
इति सिद्धम् ॥ २७ ॥

एवं वाचकमुक्ता प्रशिषानमाह । तजपस्तदर्थभावनम् ॥ २८॥

अस्य भाष्यमेव लिख्यते। "प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनं तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतः चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते। तथा चोक्तम्।

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेतः । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ २८॥

तस्येश्वरप्रशिधानस्यासन्नतमः समाधिलाभः फलमिति पूर्वमुक्तम् । अधुना फलान्तरमपि तदनुगुणमाह ।

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥२९॥

पतीपं विपरीतमञ्चित जानातीति "प्रत्यग्" आत्मा इत्यर्धः । अनेनेश्वराद्भेद उक्तः बुद्धरप्यन्तरं वा । प्रत्यक् चासौ "चेतनश्च" तस्या"धिगमः"साक्षात्कारः "ततः" प्रीणधानाद्भवति । अपि चा "न्तरायाग्रामभावश्र" भवति । नमु स्वभिन्नेश्वरप्राग्रिधानात्स्व-साक्षात्कारः कथं स्यात् अभ्यासतज्जन्यज्ञानयोः षद्जादावेक-विषयत्वर्दशनादिति चेद्। उच्यते।यथैवेश्वरोऽसङ्गश्चिद्रूपः कृटस्थः क्रेशादिशुन्यस्तथैव जीव इति सादृश्यादीश्वर्ध्यानं तदनुग्र-स्द्रारा जीवस्वक्षपसाक्षात्कारहेतुरित्यनवद्यम् ॥ २ ६॥ भ्रान्तरायानाह ।

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्श-नालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽ-न्तरायाः ॥ ३०॥

ये चित्तं योगाद्विक्षिपन्ति भ्रंशयन्ति ते" चित्तविक्षेपाः"
योग "स्यान्तरायाः" विद्या नव । तत्र "च्याधि" र्वातिपत्ति स्त्रेष्मणामत्रसस्येन्द्रियाणां च वैषम्यं, "स्त्यानं" चितस्य छुब्धत्वेऽपि कर्मानईता, "संशयः" प्रसिद्धः, योगाङ्गाननुष्ठानं "प्रमादः," "आलस्यं"
चित्तस्य गुरुत्वादपट्चिः, "भ्रविरित" विषयतृष्णा, "भ्रान्तिदर्शनमे" ककोटिको विपर्ययः, "भ्रलब्धभूमिकत्वं" समाधिभूम्यलाभः,
मधुमसादयः समाधिभूमयो वक्ष्यन्ते । "भ्रनविस्थितत्वं" नाम लब्धायां भूमौ चित्तस्यास्थिरत्वं, पूर्वभूमौ हि स्थितं चित्तम् उत्तरभूमि जयेत् तस्मादस्थिरत्वं दोष इत्यर्थः ॥ ३०॥

न केवलमेते विक्षेपा योगनाशकाः किं तु दुःखादीनिप कुर्वन्तीत्याह ।

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्त्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह-भुवः ॥ ३१॥

"दुःषं" व्याधिजं शारीरं, कामादिजं मानसं, तद्वयमाध्या-

तिमसम्। व्याघ्रादिजमाधिभौतिकम् । ग्रह्पीडादिजम् श्राभिदै-विकम् । दौर्मनस्यामिच्छाविघातात् क्षोभो मनिम् । अङ्गमेजयतो-भावोऽङ्गमेजयत्त्वमङ्गानां कम्पनिमत्यर्थः । अनिच्छतः प्राणो यं वाह्यवायुमन्तः प्रवेशयति स श्वासः समाध्यङ्गरेचकविरोधीत्यर्थः। एवमनिच्छतः कौष्ट्यस्य वायोर्विहिर्गमनं प्रश्वासः पूरक-विरोधी । एते विक्षेपैः सह भवन्ति विक्षिप्तचित्तस्य भव-नतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

ईश्वरप्रीणधानादेतेपामभावइत्युक्तमुपसंहरति ।

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥

विक्षेपानां नाशार्थमेकतत्त्वस्येश्वरस्या "भ्यासो" ध्यानं का-र्यमित्यर्थः । अत्र "भाष्यकारैः" स्थायि चित्तं स्यात्तस्यैकाग्रता सम्पादनीयेति क्षणिकमतमाशङ्क्य सोऽहमिति प्रत्यभिज्ञाना-दिना चित्तमेकमनेकार्थावगाहि स्थायि विद्यत इति सा-धितम् ॥ ३२ ॥

तस्य चित्तस्यास्यगदिमलवतो योगायोगात्तन्मलिनरासो-पायानाह ।

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यवि-षयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ ३३ ॥

सुित्तपु माणिषु "मेत्रीं"िमत्रतां, दुःखितेषु "करुणां"दयां, पु-ग्यवितिषु "मुदितम्" हर्षम्, अपुण्यशिब्दतपापदृत्तिषु "उपेक्षां"म-ध्यस्थद्यत्ति, भावयेत ।तया भावनया चित्तस्य "प्रसादनं" भन्नति। सुलादिषु यथाक्रममुक्तया भावनया सान्तिको धर्मो जाय-ते। तेष्वीर्ष्याऽपकारेच्छाऽसूयाद्वेषाणां चित्तमलानां विनाशात्तेन च शुक्केन धर्मेण चित्तं प्रसन्नं भवति । प्रसन्नं च वक्ष्यमार्गेभ्य जपायेभ्य एकाग्रं स्थितिपदं लभते इति तात्पर्यम् ॥ ३३ ॥

इदानीं मैञ्यादिभावनया प्रसन्नस्य चित्तस्य स्थित्यु-पायानाह ।

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥

"प्रच्छर्दनं"रेचनं, रेचितस्य प्राग्णस्य बहिरेव "विधारणं," यथाशक्ति ताभ्यां चित्तमेकत्र छक्ष्ये स्थिति छभते। प्राग्ण-जये चित्तस्य जयस्तयोरिवभागात् प्राग्णायामस्य सर्वपापिन-वर्तकत्वात्पापिनदृत्तौ चित्तं स्थिरं भवति। वाशब्दो वक्ष्यमा-णोपायान्तरापेक्षया विकल्यार्थो न तु मैत्र्यादिभावनाऽपे-क्षया। तद्भावनायाः सर्वोपायसहकारित्वेन समुच्चयादिति म-नत्व्यम्॥ ३४॥

#### उपायान्तरमाह ।

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी॥३५॥

नासाऽग्रे चित्तस्य संयमादिन्यगन्धसाक्षात्कारो भवति, जि-ह्वाऽग्रे संयमादिन्यरसस्य संविद्धवति, तां छुनि रूपसंविद्ध, जि-ह्वामध्ये स्पर्शसंविद्ध, जिह्वामूले शब्दसंविद्ध, एताः संविद्धो-गन्धादिविषयवसः पटत्तयः शीघ्रमुत्पन्नाः सस्रो विक्कासमु-साद्यातिस्कृषेक्ष्वरादौ"मनसः"स्थिति निवधन्तीसर्थः । शा-स्रोक्तिवेशेषस्य कस्य चिद्दनुभवे सस्रतिस्कृष्मेऽपि श्रद्ध्या संयमार्थं योगो पवर्त्तत इति भावः ॥ ३५ ॥

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ अष्टदलं हृत्पन्नं रेचकेनोध्वं मुखं ध्यात्वा तत्कींणका-

### योगसूत्रवृत्तिः।

स्थायाम् ऊर्ध्वमुख्यां सुषुम्नाऽऽख्यनाड्यां संयमनान्मनसः सं-विद्ववति । तन्मनः सूर्येन्दुग्रहमणीनां या या प्रभा तदूरेणाने-कथा भवति तत्सात्विकं ज्योतिर्मनः । तस्य कारणं सात्विको-ऽहङ्कारो निस्तरङ्गमहोदधिकल्पो ज्यापी । तस्यापि ज्योतिः-स्वरूपस्य संयमात्संविद्ववति । सेषा द्विविधा संविद् । ज्योति-ष्मती मनोऽहङ्काराख्या ज्योतिर्विषया, विद्योका दुःखशुन्या, पटित्तरुत्वा मनसः स्थितिहेतुरिसर्थः ॥ ३६ ॥

वीतरागविषयं वा चित्तम् ॥ ३७ ॥

व्यासशुकादीनां "वीतरागं" यिचतं तद्विषयं तत्र धार्य-माणां योगिन"श्चित्तं" स्थितिपदं लभत इसर्थः ॥ ३७ ॥

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८॥

"ज्ञान"शब्दो ज्ञेयपरः। स्वप्ने भगवतो मूर्तिमयन्तमनोहरा-माराध्यक्षेत्र प्रबुद्धः तत्रैत्र चित्तं धारयेत्। निद्रायां सुषुप्तौ यत्सुखं जायते तत्र धारयेत्। एवं स्वप्नानिद्राज्ञेयालम्बनं चित्तं स्थिति लभते॥ ३८॥

यथाऽभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९॥

कि बहुना यदेवेष्टं शिवरामकृष्णादिक्षं तदेव ध्यायेत्। तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थिति लभते । अभिमतमन-तिक्रम्य "यथाऽभिमतं" तस्य "ध्याना"दिति विग्रहः॥ ३ ६॥ नतु चित्तस्थितिर्जायत इसत्र कि ज्ञापकमिसत्राह ।

T

परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४०॥

"ग्रस्य" चित्तस्य सूक्ष्मे निविशमानस्य यः परमाण्यन्तो

"वशीकारः" अप्रतिघातः। तथा स्थूले निविशमानस्य परममह-न्वाकाशान्तोऽप्रतिघातः। तेन परेण वशीकारेण चित्तं छ-ब्धस्थितिकमिति ज्ञात्वा स्थित्युपायानुष्ठानादुपरमतीसर्थः॥४०॥

एवं चित्तास्थितेरुपाया उक्ताः । ज्ञापकश्च वशीकार-उक्तः । संप्रति लब्धस्थितिकस्य चितस्य किं विषयः किंरूपश्च संप्रज्ञातो योगो भवसत उत्तरं पठित ।

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृत्रहणग्राह्येषु त-दस्थतदञ्जनता समापत्तिः॥ ४१॥

यथाऽ "भिजातस्य" कुछीनस्यातिस्व छ्रस्य स्फिटिक "मण"जीपाकुसुमाद्युपरक्तस्य स्वरूपाभिभवेन रक्ताद्याकारता भवात, तथाऽभ्यासवैराग्याभ्यां क्षीग्रारजस्तमोद्यात्तकस्य चित्तमणेः स्थूलसूक्ष्मभूतात्मकग्राह्येण ग्रहणैरिन्द्रिय पूर्वीक्तास्मिताऽऽ एयपुरुषेगा चापरक्तस्य स्वरूपाभिभवेन या
ग्राह्याकारताऽऽपात्तः स संप्रज्ञातः। पूर्वोक्तावितर्काविचारानन्दास्मिताऽनुगमाच्च विधश्च तुर्विषयकः प्रत्येतव्यः। अत्र
स्त्रेऽर्धक्रमवलात्पाठं भङ्का ग्राह्यग्रह्य तद्वपरक्तस्य
चित्तस्य "तदञ्जनता" स्वरूपपरिसागेन तद्वपता तस्याः सम्यगापित्तिरिति व्याख्येयम्। स्थूलसूक्ष्मक्रमेग्रीव चित्तस्य गृही त्रुपरागाद्य। "तत्स्थेति" भिन्नं पदम्। अविभक्तिकं स्यान्तं कृत्वा क्षीणद्यतेः तत्स्थस्येति योज्यम्। यद्वा "तदस्थं" च "तदञ्जनं" च
तस्य भावस्तत्ता। क्षीणद्यतेस्त्या "समापित्त" रित्यर्थः।। ४१॥

सेयं संप्रज्ञाताख्या समापत्तिः पुनरवान्तरभेदाचतुर्धा भवति । सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, चेति । तत्र सवितर्कायाः स्वरूपमाद्व ।

53

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का ॥४२॥

11

I

T

"तत्र" तासु समापत्तिषु मध्ये सिवतर्का समापत्तिरेषा क्षेया। तथा हि। गौरित्युक्ते शब्दार्थक्षानानि त्रीण्यभिन्नानि भा-सन्ते। तत्र गौरिति शब्द इत्येको विकल्पः, अयं हि गौरित्यु-पात्त्योर्र्धक्षानयोः शब्दाभेदविषयकः। तथा गौरित्यर्थ इत्येको विकल्पः, तत्र गौरित्युपात्त्रयोः शब्दक्षानयोर्र्थाभेद्विषयकः। एवं गौरिति ज्ञानिपत्येको विकल्पः, अयं तु गौरित्युपात्त्रयोः शब्दार्थयोर्क्षानाभेदगोत्तरः। त एते विकल्पाः, असदभेदगो-चरत्वात्। एवं घटः पट इसादयो विकल्पाः असदभेदगो-चरत्वात्। एवं घटः पट इसादयो विकल्पा क्षेयाः। तत्र श-ब्दक्षानाभ्यामभेदेन विकल्पिते स्थूले गवाद्यर्थे समाहित-चित्तस्य योगिनः समाधिजन्यसाक्षात्कारो यथा कल्पितार्थ-मेव यहाति तथा सा समाधिमज्ञा शब्दार्थक्षानानां विकल्पः "संकीर्णा" तैस्तल्या भवति विकल्पत्वाविशेषात् सा सङ्कीर्णा "स्वितर्का" समापत्तिरित्यर्थः॥ ४२॥

निर्वितकीमाह।

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रानिर्भासा ानिर्वितर्का ॥ ४३॥

गवादिशब्दानां शक्तिरूपः सङ्केतो विकल्पिताथेर्ध्वे-व लोके गृह्यते तस्य स्मृत्या शाब्दज्ञानं परार्थानुमि-तिश्च विकल्प एव जायते । तथा च श्चते वाऽनुमिते वाऽर्थे श्वत्यनुमितिरूपविकल्पम्ला समापत्तिः सवितर्का भ-वति "स्मृतिपरिशुद्धौ" सत्याम् श्चर्यमावतात्पर्यवता चित्तेना-र्थमात्राध्यासात्सङ्केतस्मृतस्त्यागे सति तत्कार्यस्य विकल्पस्य त्यागात्समाधिप्रज्ञा स्वीयं ग्राहकत्वं प्रज्ञारूपं यत्तेन "शुन्येव"
भृत्वाऽर्थमाव्रनिर्भासाद्विकल्पितार्थरूपं यद्भाद्धं तत्स्वरूपेणैव
निर्भास्यमाना "निर्वितर्का" समापत्तिरित्यर्थः । तत्र सवितर्कसाक्षात्कारो यस्तद्परं प्रत्यक्षं विकल्पत्वाद । निर्वितर्कप्रत्यक्षं
तु परं सत्यार्थविषयत्वाद । स च सत्यार्थो गोघटाद्विरवयवी
क्रेयः । अत्र परमाणुपुञ्जातिरिक्तोऽवयवी नास्तीति वौद्धमतमाशङ्का महानेको घट इत्यवाधितानुभवाद्स्ति, स चास्माकं
मते भृतसूक्ष्मरूपाणां परमाणूनां परिणामः । तस्य च स्वोपादानेन भेदाभेदात्मकं तादात्म्यमिति "भाष्ये" साधितम् ॥४३॥

## एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥

स्थूलपरिणामघटादिषु उपादानत्वेनानुगता ये परमा
ग्रावः पञ्चतन्मात्रागां विकारा भूतक्षेण संस्थिताः सृक्ष्मा

स्तेषु विषयेषु स्वीयकार्यकारणदेशकालनानाविशेषणविशिष्टेषु

स्ववाचकशब्दज्ञानाभ्यामभेदेन विकल्पितेषु या समापत्तिः

सा "सविचारे"त्युच्यते ! तेष्वेव सर्वविशेषणशून्येष्वर्थमात्रेषु

परमाणुषु या समापत्तिः सा "निर्विचारा"। सा खलु ससार्थ
मात्रस्वक्ष्मा समाधिमज्ञा स्वक्ष्पशून्येव निर्भासते। तया च

स्थूलगोचरया सविवर्षया निर्वितर्कया च व्याख्यातया

स्क्ष्मविषया "सविचारा" "निर्विचारा" च व्याख्यातया

स्क्ष्मविषया "सविचारा" "निर्विचारा" च व्याख्याता भव
तीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

ननु किमस्याः ग्राह्यसमापत्तेः परमाणुष्येवावसानं, नेसाह । सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ॥ १५॥

...

भ्रस्याः समापत्तेः "सूक्ष्मविषयत्व"मिलङ्गे प्रधाने पर्यव-स्यित । तथा हि । पाथिवः परमाणुर्गन्धतन्मात्रादितरतन्मात्रा-ङ्गकाज्ञायते । ग्राप्यस्तु गन्धतमात्रविज्ञताद्रसतन्मात्रादितर-तन्मात्राङ्गकाद् । तैजसस्तु गन्धरसद्वयविज्ञताद्रपतन्मात्रादि-तरद्वयाङ्गकाद् । वायव्यस्तु पूर्वहीनात्स्पर्शतन्मात्राच्छव्द-तन्मात्राङ्गकाद् । नभसः परमाणुस्त्वेकस्मादेव शब्द-तन्मात्राङ्गकाद् । नभसः परमाणुस्त्वेकस्मादेव शब्द-तन्मात्राङ्गकाद् । नभसः परमाणुस्त्वेकस्मादेव शब्द-तन्मात्राङ्गवाद्य इति प्रक्रिया । भ्रतो विकारेभ्यः परमाणुभ्य उपादानानि पश्च तन्मात्राणि सूक्ष्माणि, तेभ्यो-ऽप्यहङ्कारः सूक्ष्मः, तस्मादिष महा,न्महतोऽपि प्रधानं, तिद्व लयं न गच्छतीत्यिलङ्गमुच्यते । ततः परं सूक्ष्ममुपादानं नास्ति पुरुषस्य सन्त्वेऽप्यनुपादानत्त्रात् । पुरुषो हि भोगाप-वर्गार्थी सन् पुरुषार्थीनिमत्तके सर्गे निमित्तमात्रं भवति । त-स्मात्सूक्ष्मग्राह्यसमापत्तिः प्रधानपर्यन्तेति सिद्धम् ॥ ४५ ॥

एवं स्थूले सूक्ष्मे च ग्राह्ये चतस्रः समापत्तय उक्ताः सं-प्रति तासां संप्रज्ञातत्त्रमुपसंहरति ।

ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६॥

ग्रहणग्रहीत्रोरिप सिवकल्पत्विनिर्विकल्पत्वभेदेन सान-न्दा, आनन्दमात्रा, सास्मिता, अस्मिता, चेति चतस्रः समाप-त्तयो भवन्ति उक्तन्यायसाम्यात् । एवमष्टसमापत्तयो या"स्ता" "एव" "सवीजः" "समाधिः" संग्रज्ञातः । विवेकख्यासभावेन बन्धवीजसत्त्वात् सवीजत्वं द्रष्ट्व्यम् ॥ ४६ ॥

तत्र निर्विचारसमापत्तेः फलतोऽतिशयमाह ।

निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥

रजस्तमोमलापेतस्य बुद्धिसत्त्वस्य स्वच्छिस्यितिरूपष्टिति-प्रवाहः प्रधानान्तस्कृष्मग्राह्यगोचरः यः सोऽयं निर्विचारसमा-धर्वेशारद्यं तस्मिन्सस्क्रमण परमाग्रवादिप्रधानान्ततत्त्वसम्-हालम्बनः स्वात्मनिष्ठो"ऽध्यात्मप्रसादो" भवतीसर्थः ॥ ४७॥ ग्रस्य प्रसादस्य योगिसंमतां संज्ञामाह ।

ऋतम्भरा तत प्रज्ञा ॥ ४८॥

तत्र वैशारद्ये सित या प्रज्ञा निर्विचारा समाधिजन्या तस्य ऋतम्भरेति संज्ञा भवति । ऋतमविकल्पितं ससं विभर्तीति च्युत्पत्तेरिसर्थः।तस्याः क्लप्तप्रमाणेभ्यो विषयताविशेषमाह्य॥४८॥

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थ-

त्वात् ॥ ४९॥

गवादिशब्दानां गोत्वादिसामान्ये शक्ति, ने व्यक्तिविशेषेषु
तेषामानन्त्येनाशक्यग्रहत्वात् । एवं व्याप्तिरपि वन्हित्वादिसामान्यं गृह्यते । अतः श्रुतानुमानप्रश्नयोः सामान्यं वस्तु
विषयः । तथा हि लोके शब्दालङ्ग झानानन्तरं गोवन्ह्यादिवस्तुमात्रं द्वायते न व्यक्तिविशेष इति स्वसाक्षिकमेतत् । ऐन्द्रियकप्रसक्षं यद्यपि गोपटादिविशेषविषयं तथाऽपि सुक्ष्मव्यवहितविष्रकृष्ट्यस्तुविशेषः समाधिप्रज्ञाया असाधारणो विषयः ।
न च सुक्ष्मादिषु श्रुतानुमानप्रकाशितेषु प्रसरन्ती समाधिप्रज्ञा कथं स्वमूलश्रुतानुमानप्रकाशितेषु प्रसरन्ती समाधिप्रज्ञा कथं स्वमूलश्रुतानुमानागोचरिवशेषगोचरा स्यादिति
वाच्यम् । बुद्धेः स्वतः सर्वग्रहणशक्तस्वात् । बुद्धिसन्त्वं हि प्रकाशस्वभावं सर्वार्थग्रहणसमर्थमपि तमसाऽऽद्यतं सद् मानमपेक्ष्यालयविषयं भवति । यदा तु समाधिना विगततमः पटलं सर्वतः
प्रकाशमानमितिकान्तमानमर्थादं भवति तदा प्रकाशना-

न्त्यात् कि नामागोचरः स्यात् । तस्मात् समाधिपज्ञा विशेषा-र्थगोचरत्वाद् मानान्तरविषयादन्यविषयेत्यर्थः । तदुक्तम् ।

प्रज्ञाप्रासादमारु हाशोच्यः शोचतो जनात् ।
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वात् प्राज्ञोऽनुशोचित ॥
इति । जनात् समाधिश्रुन्यात् मानभृत्यानित्यर्थः ॥ ४९॥
नन्वनादिना शब्दादिविषयभोगसंस्कारेणातिवलीयसाऽभिहता समाधिप्रज्ञा न स्थिति लभत इत्यतआह ।

तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५०॥

निर्विचारसमाधिमज्ञाजन्यः "संस्कारो" व्युत्थानसंस्कारस्य
"प्रतिवन्धी" वाधक इत्यर्थः । अनादिरीप व्युत्थानसंस्कारस्तनवास्पर्शित्वाद तत्त्वस्पर्शिमज्ञासंस्कारेण वाध्यते। तद्घाधे व्युत्थानप्रत्यया न भवन्ति। समाधिमज्ञा तु भवति। ततः संस्कारः पुनः
पुनरिति समाधिसंस्कारोपचयात्सर्वात्मना क्षेत्रक्षये सति भोगान्निर्विण्णं चित्तं पुरुषाभिमुखं विवेकख्याति कृत्वा कृतकृत्यं
लीनं भवति समाप्ताधिकारत्वाद ख्यातिपर्यवसानं हि चित्तचेष्ठितमिति॥ ५०॥

ननु संप्रज्ञातसमाधिपज्ञासंस्कारपचुरं चित्तं तत्पज्ञापर-म्परामेव कुर्वत् कथं निर्वीजसमाधि कुर्यादित्यत आह ।

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः॥५१॥

पुरुष ख्यात्यनन्तरं पर्वेराग्यसंस्कार प्रचयेन "तस्य" संप्रज्ञा-तसमाधिप ज्ञासंस्कारस्य "अपि" ज्ञाब्दात्प ज्ञायाश्च "निरोधे" सित सर्वस्य प्रज्ञात ज्ञासंस्कारप्रवाह्स्य निरोधादविसताधिकारत्वेन चित्तस्य कृत्याभावाद "निमित्तापाये नैमित्तिकापाय" इति-

8

:11

Ŧ

28

मणिपभा।

न्यायेन निर्वीजः समाधिर्भवति । तदुक्तम् । श्रागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगसुत्तमम् ॥

इति । श्रवणेन, मननेन, पुरुषमात्रध्यानाभ्यासो धर्ममेघा-ख्यः तद्रसेन प्रवेराग्येण मज्ञामसाद्यात्मना, पुरुषं साक्षात्कु-विन्नवींजं योगं लभत इस्र्यः । कालक्रमेण निर्वीजनिरोधसं-स्कारमचये सित स्वमकृतौ चित्तं लीयते हेत्वभावात । कृत-येपलक्षणाधिकारो हि चित्तस्य स्थितिहेतुः । न हि कृतभोग-विवेकख्यातिनश्चित्तस्य कृत्यशेषोऽस्ति । तस्माचित्तस्य मलये पुरुषः स्वद्भपमात्रमतिष्ठः केवलो मुक्त इति सिद्धम् ॥ ५१॥

द्रति समाधिपादः ॥ १।।





पूर्वस्मिन्पादे योगमुद्दिश्य लक्षणमुक्ता हत्तीनिरूष्य त-त्रिरोधोपायाभ्यासवैराग्ये प्रतिपाद्य चित्तस्थित्युपायान् कांश्चिदुक्ता द्विविधो योगः सावान्तरभेदः प्रतिपादितः । त-त्राभ्यासवैराग्ये चित्तशुद्धिसाध्ये इति मत्वा तस्य शुद्धिहे-तुमादो क्रियायोगमाह ।

घा-

कु-|सं-

स-

ग-

**उ**ये

11

# तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि कियायोगः॥ १॥

पूर्वपादोक्तस्य योगस्यास्मिन्पादे साधनान्युच्यन्त इत्यनयोः पादयोः सङ्गतिः। ब्रह्मचर्यगुरुसेनाससन्चनकाष्ठमौनाकारमौनस्वाश्रमधर्मद्वन्द्वसहनिमताञ्चनादिकं "तपः"। न
कायशोषः। धातुनैषम्ये योगनिघातात्। "स्वाध्यायः"प्रणवश्रीरुद्रपुरुषस्कादीनां पवित्राणां जपो मोक्षशास्त्राध्ययनं च। फलाभिसन्धि विना कृतानां कर्मणां परमगुरावीश्वरे समर्पण"मीश्वरप्रणिघानं" तानि क्रियारूपो योगो योगसाधनत्वादिसर्थः ॥ १॥

#### क्रियायोगस्य फलमाइ।

# समाधिसावनाऽर्थः क्रेशतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥

निविडेषु क्षेशेषु सत्सु समाधिन सिध्यति । तस्मात्किया-योगः क्षेत्रान् तन्कृत्य समाधि भावयति । तन्करणं क्षेत्रानां सदोद्भवतां कादाचित्कउद्भवः । भावनं समाधेरुत्पादनम् । तद्र्धः फलं यस्य स तथोक्तः । कियायोगेन क्षेत्रच्छिद्रेषु लब्धाव-सरः समाधिः विवेकख्यातिमुत्पाद्य सवासनक्षेशान्दह्तीति भावः ॥ २ ॥

#### मणिप्रभा ।

अय हेशाः कीहशाः कियन्तो वेसतआह। अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पश्च हेशाः॥३॥

क्रिश्यन्ति कर्मतत्फलपवर्तकाः सन्तः पुरुषं दुःखाकु-वन्तीति"क्रेशाः" ते च"पञ्च"त्यर्थः ॥ ३ ॥

तत्र चतुर्णामविद्याकार्यत्वेनाविद्याऽऽत्मत्वमाह ।

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥४॥

उत्तरेषामिह्मतादीना "मिवद्या" क्षेत्रं "प्रस्वभूमिः । तेषा-मवान्तरभेदमाइ । प्रसुप्तेति । प्रसुप्ताः, तनवो, वि-च्छित्रा, उदारा,श्च तेषाम् । तत्र विदेहमकृतिलयानां योगिनां क्लेशाः प्रसुप्ताः विवेक ख्यात्यभावेनाद्ग्धतया शक्तिक-पेणावस्थानाद् ग्रत एवान्ते पुनरुद्धवन्ति । कियायोगिनां तनवः। विषयसिक्तनां विच्छित्रा, उदारा,श्च भवन्ति। यथा चैत्रस्य यस्यां रागस्तत्र कोधो विच्छित्रो रागः उदारः । एवं यत्र कोध उदारस्तत्र रागो विच्छित्रः, कालेनोदारो भृत्वा पुरुष-पशुं क्लेशयति । एते क्लेशा अविद्यामूलाः । तस्याः पुरुषा-परोक्षख्यात्या निद्यौ निवर्तन्ते । यथा जीवन्मुक्तस्य क्लेशाः । क्षीणा इति पञ्चमी क्लेशानामवस्था द्रष्ट्व्या ॥ ४ ॥

तेष्वविद्यारूपमाह ।

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्या-ातिरविद्या ॥ ५ ॥

अमरा देवा इत्यनिसेषु नित्य-त्वभ्रान्सा देवत्वार्थं कर्म कृत्वा बध्यन्ते। एवमशुचौ स्त्री- काये शुचित्वभ्रान्त्या बध्यन्ते । तदुक्तं भगवता वेद्व्यासेन । स्थानाद्वीजादुपष्टम्भान्निष्यन्दान्निधनाद्पि । कायमाधेयशौचत्वात्पण्डिता ह्यशुचि विदुः ॥

इति। विण्मूत्रसङ्कुलं मातुरुदरं स्थानं, शुक्रशोशितं वीजम्, भ्रत्नपरिणामश्चेष्मादिरुपष्टम्भः, सर्वद्वारैर्मलानां स्नवणं नि-ष्यन्दः, निधनं मरण्, तेन हि श्रोत्रियकायोऽप्यत्यन्ताशुचिर्भ-वित । आधेयशौचत्वं स्नानानुलेपनादिना शुचित्वापादनं, तथा परिणामदुः से भोगे सुखत्वभ्रान्तिः । ग्रनात्मनि बुध्यादा-वात्मत्वख्यातिः । "अविद्या"तत्त्वविद्याविरोधिनीसर्थः । यद्यपि शुक्तिक्ष्पाद्यविद्याः सन्ति तथाऽपीयं चतुर्विधैवाविद्या ब-न्धमूल्लीमित भावः ॥ ५ ॥

### हग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥

t

Ŧ

7

दक्षाक्तिः पुरुषः, दश्यत इति दर्शनं तच्छक्तिः बु-द्धिः, शक्तिशब्दो योग्यताऽर्थकः भोक्तृभोग्यत्वयोग्ययोर-त्यन्तिविक्तयोद्देग्दश्ययोरिवद्याकृतैकात्मता तादात्म्यम्, "इव"-श्राबदेनाहमस्मीतिश्रान्तिकृतत्वं तादात्म्यस्य द्योतयाति । सा-"ऽस्मिते" सर्थः । अयं दृदयग्रन्थिरित्युच्यते ब्रह्मवादिभिः॥६॥ अस्मितायाः कार्यं रागं निक्रपर्यति ।

सुखानुशयी रागः॥ ७॥

मुखानुभवे सित स्मृत्या तज्जातीयमुखान्तरे तत्साधने वा या तृष्णा स "रागः" मुखमनुक्षेते विषयीकरोतीति "मु-खानुक्षयी"त्यर्थः ॥ ७ ॥

दुःखानुशयी देषः ॥ ८॥

दुःखानुभिवतुः स्मृता दुःखतत्साधनयोर्यः क्रोधः स द्वेष इत्यर्थः ॥ ८ ॥

स्वरसवाही विदुषोंऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः॥ ९॥

"विदुषो," मूर्षस्य, वा जन्तुमात्रस्य यो मरणवासः सो"ऽभिनिवेशः"। यथा मूर्षस्याहं सदा स्यामिति इद्ध्वासः तथा
विदुषोऽपि इद्धे दृश्यते। यतः "स्वरसवाही"सः पूर्वजन्मस्वसकृन्मरणदुः खानुभवजन्यवासनासङ्घः स्वरसः। तेन वहति प्रवहतीति स्वरसवाही। अनेन भयेन देहातिरिक्तात्मा भाष्ये
प्रसङ्गाहर्शितः। दृश्यते हि जातमात्रस्य वालस्य मरणाद्भयं तञ्च
पूर्वमरणस्मरणं विनाऽनुपपन्निमिति। एते चाविद्याऽऽदयः पञ्च
क्रमेण तमो, मोहो, मेहामाहः, तामिस्न, अन्धतामिस्न, इत्युच्यन्ते। तत्राव्यक्तमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रेष्वष्टस्वनात्मस्वात्मवुदिरविद्या तमः, अणिमाद्यष्टेश्वर्येषु अणुरस्मि महानस्मीति
तादात्म्यं मोहः, तेन दिव्यादिव्यभेदेन शब्दादिद्याविषयेषु
रागो महामोहः, कुतिश्चिदेश्वर्यविद्याते तिन्निमित्तकद्याविषयभोगालाभे सत्यष्टादशेष्टविद्यातके द्रेषस्तामिस्नः, एतेषामेवाष्टादशानािषष्टानां नाशाद्वयमन्धतािमस्न, इति। तथा च सांख्यकारिका।

भेदस्तमसोऽष्ट्रविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । तामिस्रोऽष्ट्रादशधा तथा भवसन्धतामिस्रः ॥ इति ॥ ९॥

ते च पञ्च क्रेशा द्विविधाः। पुरुषण्यासा दग्धाः संस्का-रक्ष्पाः सूक्ष्माः, क्रियायोगेन मैञ्यादिभावनाक्ष्पपरिकर्मणा च तनुक्रताः स्यूला, इति । तत्र सूक्ष्माणां हानोपायमाह ।

### ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः॥ १०॥

चित्तस्य कृतकृत्यस्यास्मितायां स्वप्नकृतौ प्रख्यः "प्रतिप-सवः"तेन"हेयाः""सूक्ष्माः""ते"क्वेजाः। धर्मिनाशादेव तद्धर्माणां संस्काराणां नाज्ञ इसर्थः ॥ १०॥

स्थूलानां हानोपायमाह।

### ध्यानहेयास्तद्यृत्तयः ॥ ११ ॥

याः क्रिययोगेन विरलाः क्लेशर त्यः स्यूलाः सुखदुःख-मोहात्मिकाः, ताः पुरुषध्यानेनैन हातव्या इसर्थः । यथा लोके बस्नस्यातिस्यूलो मलः प्रक्षालनेनैनादौ गोध्यते । पश्चाद्विरलः क्षारमंयोगादिना । मलनासना तु बस्ननाग्नेनैन नश्यति । तथा क्रियायोगेनातिनिविद्धाः क्लेशा विरला भवन्ति । विरलास्तु ध्यानेन तनुकृताः । सूक्ष्मास्तु चित्तनाग्नेन नश्चन्तीति भावः॥१९॥

क्लेशानिक्ष्प्य, ननु कथं तेषां क्लेशत्विमत्याशङ्क्य कर्म-तत्फलम्लु वन्धकत्वातेषां क्लेशत्विमसाह ।

क्केशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः॥ १२॥

अत्र त्रिभिः पदैः क्रमेण कर्मणो हेतुस्वरूपकार्याण्युच्यन्ते।
आशेरते सांसारिकाः पुरुषा अस्मित्रिसाशयः कर्मणां, धमाधर्मरूपः संस्कारः । क्लेशाः कामक्रोधादयो मूलमस्येति
"क्लेशमूलः"। स च द्विविधः। दृष्टुजन्मवेदनीयः, अदृष्टुजन्मवेदनीयः,
श्रेति । येन देहेन कर्म कृतं तद् दृष्टुं जन्म, तेनैव देहेन भोक्तव्य
आद्यः । यथा नन्दीश्वरो बाल एव मनुष्यदेहेन तीव्रसंवेगेन
मन्त्रतपः समाधिभिः ईश्वराराधनं कृत्वा सद्य एव देवत्वजाति, दीर्घमायुः, दिव्यभोगां, श्र लब्धवान् । तथा विश्वामित्रो-

जासायुषी लब्धवान् । तथा भीतव्याधितकृपणविश्वस्तमहाऽनुभावेषु कृतोऽपराधः सद्य एव पच्यते । यथा नहुषस्य महर्घ्यपराधेन सद्यः सर्पत्वमभवत् । द्वितीयस्तु जन्मान्तरभोउयस्वर्गनरकादिहेतुः "कर्माश्चय" इसर्थः ॥ १२ ॥

अयं शीणक्लेशानां नास्तीति विशेषमाह।

सति मूले तद्दिपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३॥

केशक्षे "मूले" ससेव" कर्मणो "विपाकः" फलं भवति।न श्वक्लेशो भुद्धान श्वकामस्य कविदिष कर्मने फले सुखबुद्धिरस्ति। न श्वनुद्रेगः शोचित । अतो विवेकख्यासिद्धियेषु क्लेशेषु कर्म-वीजं वितुषत्रीशादिवत न फलं प्रस्ते। स विपाकिस्त्रिविधः। जा-तिर्जन्म देवत्वादिर्वा, श्रायुश्चिरकालं देहमाणयोर्थोगः, इन्द्रियै-विषयानुभवो भोग, इति। तत्र भोगो मुख्यः, जासायुषी त-च्छेष, इति विभागः। तत्रैकस्मिन् देहे विचित्रभोगदर्शनादने-कानि कर्माण मरणकालाभिव्यक्तानि एकं जन्मारभन्त इ-सेकभविकः कर्माशय उच्यते। तस्य कचिज्ञातिः, क चिदायुः, क चिद्रोगः, क चिद्रद्वयं, क चित्रय, मिति फलवैचित्रयं श्वयम्। तदुक्तं भगवता "गहना कर्मणो गित"रिति। विस्तरस्तु "भाष्ये" द्रष्टव्यः॥ १३॥

अधुना जासादीनां हेयत्वार्थं फळमाह ।

ते ल्हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥ १४॥

"ते" जन्मायुर्भोगाः । पुरायहेतुकाः सुखफलाः। श्रपुरायं पापं तद्धेतुका दुःखफला । श्रत्र भोगो विषयानुभवः । "मिश्रा"स्तु सुखदुःखानुभवो भोगः तस्य कर्मतया साध्यत्वेन सुखदुःखे फले गमनस्येव ग्राम इत्याहु: ॥ १४ ॥

नतु ते दुःखफला हेया भवन्तु सुखफलास्तु कथं हेया इत्यतत्र्याह ।

परिणामतापसंस्कारदुः खेर्गुणवृत्तिविरोधाच दुःख-मेव सर्व विवेकिन: ॥ १५ ॥

"परिणामो"ऽन्यथाभावः । 'तापो" वर्तमानः। 'संस्कारो'-भृत:। एतान्येव दुःखानि तैरिति विग्रहः। तथा हि। विषय-सुखभोगात्कामानलो वर्द्धते । दृद्धौ सत्यां काम्यालाभे दुःख-मवस्यं भावि । लाभेऽपि कुर्ताश्चद्रोगसङ्कोचे दुःखम् । सङ्को-चके द्वेषः । ततः कामद्वेषाभ्यां पापोपचयाद् दुःखम् । भ्रस-ङ्कोचे व्याधिः पापश्च । ततो दुःखमेवं भोगस्य परिणामदुःखता। तथा मुखभोगकाले विषयनाशभीत्या दुःखं वर्तते। नाशके द्वे-षाच तापोऽस्तीति तापदुःखता भोगस्य । तथा सुखभोगनाशे संस्कारो भवति तेन स्मृत्या रागे सति पुरायापुण्योपच-यात्सुखदुःखभोगः पुनःसंस्कार इत्यनन्ता दुःखसन्ततिः। यदि भोगनाको संस्कारो न स्यात तदा न दुःखसन्ततिः। भवसेव तु संस्कार इति संस्कारदुःखता । इमानि दुःखानि विवेकिनो-ऽक्षिपात्रकल्पस्य योगिन उद्वेजकानि । न तु कठिनचित्तानां कींमणाम् । यथाऽक्षिपात्रं सृदुकल्पः ऊर्णातन्तुरिप उद्वेजयित नान्यमवयवम् । तस्माद्भिवेकिनः सर्वमेव भोगसाधनं विषमिश्रा-न्नवदृदुःखमेव ''परिगामतापसंस्कारदुःखै''योंगाद् ''गुणटित्तिव-रोधाच"। गुणाश्चित्तात्मना परिणतानि सत्त्वरजस्तमांसि तेपां वृत्तयः सुखदुःखमोहास्तासां विरोधः परस्परमीभभाव्याभि-भावकत्वं तस्मादित्यर्थः । चलं हि गुणदृत्तं तत्र चित्ते या गु-

4

णहित्तराविर्भवित धर्मोद्भवात्सा पुनरधर्मोद्भवाद्धर्माभिभवे सित तिरोभवित । दुःखत्वं स्वाभाविकं स्वस्याः स्फुटयित स्व-भावतो दुःखक्षेत्र सुखहित्तः दुःखात्मकरजोमिश्रसत्त्वपरिणा-मत्वातिक तु स्वकाले. सत्त्वप्राधान्यात्तस्याः दुःखत्वमस्फुटं रजसः सत्त्वतिरोभावे सित स्फुटेयिमिति सुखदुःखयोर्भेदव्यप-देशः । एतेन सुखस्य मोहत्वं व्याख्यातम् । अतो गुणपरिणामा-त्मकं सर्वमेव जगद् दुःखमोहात्मकं हेयिमिति सिद्धम् ॥ १५ ॥

तत्र यथा चिकित्साशास्त्रे रोगो, रोगहेतुः, आरोग्यं, त-द्वेतु, रिति चतुष्ट्यं व्युत्पाद्यं तथाऽस्मित्रपि शास्त्रे हेयं, हेयहेतु,-मींक्ष,स्तद्वेतु रिति, चतुष्ट्यं व्युत्पादियतुं विशिष्य हेयं दर्शयित ।

## हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६॥

अतीतस्य दुःखस्य भोगेन गतत्वाद्वर्त्तमानदुःखस्य भो-गेनैव क्षया"दनागत"मेव "दुःखं" "हेय"मिसर्थः ॥ १६ ॥

हेयहेतुमाइ।

द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः॥ १७॥

द्रष्टा चिद्रपः पुरुषो बुद्धिस्थस्वच्छायाऽऽत्मकदर्शनवान् । दृश्यं बुद्धिसत्त्वम् । तयोः "संयोगः" स्वस्वामिभावः । बुद्धिसत्त्वं हि विविधशब्दाद्याकारेणेन्द्रियादिद्वारा परिणतं चिच्छायाऽऽपत्त्या पुरुषाभेदेन दृश्यमानं सिन्निधिमात्रेणायस्कान्तमाणिवदुपन्कारकं स्वनिष्ठभोगापवर्गी पुरुषं दर्शयत्स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः । सोऽयमभेदभ्रान्तिक्पाविद्याकृतः पुरुषार्थाधीन-स्थितिकः संयोगो हेयस्य दुःखस्य हेतुरिसर्थः ॥ १०॥

दृश्यं प्रपञ्चयति।

### योगसूत्रवृत्तिः।

34

# प्रकाशिक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगा-पवर्गार्थं दृश्यम् ॥ १८ ॥

टं

11

प्रकाशशीलं सत्त्वम् । क्रियाशीलं रजः । स्थितिः प्रकाशक्रिययोः प्रतिवन्धः तच्छीलं तमः । तत्र सत्त्वं मृदुत्वात्तप्यम् ।
तापकं रजः । एवं सत्त्वरजसोस्तप्यतापकभावे सित मोहो भवित पुरुषस्य ममतयेति । तिद्दं गुणत्रयं स्वस्वकार्ये मिथःसहायमिववेकि भोग्यं विवेकिसाज्यं परस्पराभिभावकं परस्पराङ्गाङ्गिभावं सुखप्रकाशलाधवदुः खिक्रयोपष्टम्भमोहावरग्रागौरवकार्यलक्षणक्षयभेदं स्वतः प्रस्पराविभागाद् दुर्जानभेदं
प्रधानशब्दवात्त्यं "भूतेन्द्रियात्मकम् ।" भूतानि स्थूलानि
तन्मात्राणि, इन्द्रियागि ज्ञानकर्मेन्द्रियागि दश, बुद्ध्यहङ्कारमनांसि त्रीण्यन्तः कर्गानि, आत्मा स्वाभिन्नः परिग्रामो यस्य
त"द्रोगापवर्गार्थं"भोगमोक्षप्रयोजकं "दृश्य" मिस्रर्थः ॥ १८ ॥

एतेषां गुणानां परिणामं विभज्य दर्शयति ।

# विशेषाविशेषिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि॥ १९॥

विशिष्यन्त इति विशेषा व्यादृत्ताः पोडशिवकाराः खवायुतेजोऽववनयः स्थूलभूतानि पश्च, ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि दश्च, मन,श्रेत्येते षोदशिवकारा एवन तत्त्वान्तरप्रकृतयः। एतेषां वि-काराणां प्रकृतयो बुद्धेविकृतयः पडविशेषाः पश्चतन्मात्रान् सङ्काराः। ग्रहङ्कारात्पश्चतन्मात्राणीति "साङ्घ्याः"। ग्रहङ्कारस्यानुजानि बुद्धेरपत्यानि तन्मात्राणीति "योगाः"। तत्र पश्चतन्मात्राणि शब्दस्पर्शक्षपरसगन्याख्यानि स्थूलभूतानां प्रकृतयः। ग्रहङ्कारः सत्त्वेन रजसा उभयेन ज्ञानकर्मेन्द्रियमन-

सां प्रकृतिः। लयं गच्छतीति लिङ्गं तन्मात्रं महत्तस्वं मात्रपदेन च विशेषाविशेषाभ्यां वैलक्षग्यं द्योत्यते। तद्धि निर्विकल्पका-ध्यवसायात्मकं प्रधानस्याद्यकार्यम्। अलिङ्गं गुणानां सा-म्यावस्थारूपं प्रधानम्। एतानि चत्वारि गुणानां पर्वाणा प-रिणामाः गुणात्वं चेतनं प्रति शेषत्वं मन्तव्यम्॥ १९॥

एवं दृश्यं निरूप्य दृष्टारं निरूपयति ।

द्रष्टा दृशिमातः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपरयः ॥ २०॥

"द्रष्टा"पुरुषो"हिशामत्र"श्चिन्मात्रो न ज्ञानादिधर्मकः। अतः "शुद्धो"ऽपरिग्णाम्यपि प्रस्यं बुद्धित्तिमनुस्रस्य पश्यतीति"प्र-त्ययानुपत्रयः" स्वस्य बुद्ध्यविवेकाद्वृत्तिभरेकीभूतः शब्दा-दीन् पत्रयतीत्यर्थः। तदुक्तं"त्तिसारूप्यमितरत्रे"ति॥ २०॥

एवं दृक्यद्रष्टारावुक्ती तयोः शेषशेषित्वमाह ।

तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥

"दृश्यस्य"भोग्यस्य स्वरूपं द्रष्टुरर्थमेव न स्वार्थम् अवेतन-त्वादिसर्थः ॥ २१ ॥

नतु तर्हि द्रष्टुः प्रयोजने निष्पन्ने सित कुसाभावादहरुयं प्रधानं निर्व्यापारं स्यात् तथा चाधुना संसारो नोपलभ्ये-तेसत ग्राह।

कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारणत्वात् ॥२२॥

पधानमेकं पुरुषा अनन्ता इति स्थितिः। अजामेकामिति "श्रुतेः"। तत्र पधानं यं पुरुषं प्रति भोगापवर्गी कृतवत् स कृ-तार्थः स्वामित्वात्। यथा भृतेन कृतजयेन स्वामी कृतजय-

#### योगसूत्रवृत्तिः।

इत्युच्यते । तद्वत्तं "कृतार्थं" मुक्तपुरुषं "प्रति" नष्टमदर्शनं गतमिष तद्दृश्य"मनष्टं" पुरुषान्तरसाधारणत्वात् । एतदुक्तं भवति
पुरुषार्थो ह्यनागतावस्थः प्रधानस्य प्रद्यत्तिहेतुः । तत्र क्रतार्थं प्रति प्रवर्त्तकाभावात्प्रधानस्याप्रदताविष अकृतार्थं प्रति
महदाद्याकारेण प्रदृत्तिर्घटते । तथा चैकस्य मुक्तौ सर्वेषा मुकिप्रसङ्गो नास्तीति ॥ २२ ॥

एवं दृश्यद्रष्टारौ व्याख्याय हेयहेतुं संयोगं निरूपयति ।

स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूपोपलिब्धहेतुः संयोगः॥२३॥

स्वं दृश्यं तस्य शक्तिजंडत्वेन दृश्यत्वयोग्यता। स्वामी तु
पुरुषस्तस्य शक्तिश्चेतनत्वेन दृष्टृत्वयोग्यता स्वरूपात्मिक्तेव।
तयोः स्वस्वामिस्वरूपयोः शक्त्योः विविधशब्दाद्याकारदृश्यवुद्भिस्वस्वरूपस्योपल्लिधभोगः। स्वामिस्वरूपस्योपल्लिध्यरपवर्गः।
तद्धेतुः 'संयोगः" स्वस्वामिभावाख्यः। स एव दृष्टृदृश्यभावो
भोक्तृभोग्यभाव इसाख्यायते। यस्याभावे दृग्दृश्ययोः स्वरूपोपल्लिध्यर्न भवति यद्भावे सा भवति स संयोगः कार्येग्रैव
क्षेय इत्युपदिष्टं भवति॥ २३॥

एवं संयोगस्य स्वरूपं कार्यं चोक्त्वा कारणमाह ।

## तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥

श्रान्तिज्ञानवासना संयोगस्य कारणिमसर्थः। अहमिति हग्हश्ययोरभेदमसयो श्रान्तिः। तद्वासनावासितं चित्तं प्रलये लीनं प्रधानभावमुपगतं सर्गकाले पुरुषं प्रति स्वन्वेनैव जायते। तेन संयोगेनाविवेकिनो बन्धो विवेकिनो मोक्षश्च भत्रति ए-तया ह्यनादिवासनाविचित्रया चित्तवर्तिन्या श्रविद्यया समम्।

ततो मत्स्यजालिमवानुनिद्धं पुरुषपशुं स्वकर्मोपहितं दुःख्मु-पात्तं सजन्तं, सक्तमुपाददानं, हातव्य एवानात्मन्यहङ्कारम-मकारानुपातिनं जातं जातं वाह्याध्यात्मिकोभयनिमित्ता-स्त्रिपर्वाणस्तापा अनुष्ठवन्ते ॥ २४ ॥

एवं हेयं तद्धेतुं चोपपाद्य हेयस्य हानं मोक्षं व्युत्पादयित । तदभावात्संयोगाभावो हानं तद् दृशेः कैवल्यम् ॥२५॥

तस्या अविद्यायाः अभावाद्विद्यया नाशात्तत्कार्यस्य बु-द्विपुरुषसंयोगस्य दुः खस्य हेयस्य हेतोरभावो विनाशो "हानं" यत्तदेव "दृशेः" निसमुक्तस्य "कैवल्य"मिसर्थः ॥ २५ ॥ मोक्षमुक्त्वा तद्वेतुमाह ।

विवेक ख्यातिरविष्ठवा हानोपायः ॥ २६ ॥

हण्हश्ययोभेंदो विवेकस्तस्य ज्ञानं ख्यातिः । विष्ठवो मिध्याज्ञानम् । त्रादौ खल्वागमात्सामान्यतो विवेकख्यातिरुदेति
साऽनाद्यविद्यां न हन्ति परोक्षत्वात् । यदा सा मननेन स्थापिता
सती सर्वतो विरक्तेन पुरुषाभिमुखेन चित्तेन निरन्तरमभ्यस्यते तदा ध्यानप्रकर्षपर्यन्तजा चित्प्रतिबिम्बवती साक्षात्कारक्षपाः सवासनिमध्याज्ञानं निहन्स"विष्ठवा" सती परवैराग्यपूर्वकिनरोधेन संस्कारशेषस्य कृतकृतस्य प्रारब्धावसाने
प्रात्यन्तिकिनद्यत्तिद्वारा भाविदुःखहानस्य मोक्षस्योपाय
इत्रर्थः ॥ २६ ॥

स्थिरविवेक रूपाते जीवन मुक्तस्य ज्ञानवैभवमाह । तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ प्रकृष्टोऽन्तोऽवसानं फलत्वेन यासां ताः प्रान्ता श्ररमा

### योगसूत्रवृत्तिः।

इति यावत्। प्रान्ता भूमयोऽवस्था यस्याः सा पज्ञा "प्रान्त-भूमिः" स्थिराविष्ठवात्मरूयातेर्विदुषः प्रस्रयान्तरतिरस्कारेण सप्तमकाराः प्रज्ञाऽवस्थाश्चरमा भवन्ति । ज्ञातव्यमिखलं ज्ञा-तमतः परं न किञ्चिद्रज्ञातच्यमस्तीत्येका । सर्वजिज्ञासानित्र-र्त्तकत्वादियं पान्ता न हीयगनात्मज्ञस्य सम्भवति ततस्तदा-लम्बनसमाधिना प्रधानान्तप्रज्ञायां स्थिरायामीप आत्म-जिज्ञासायाः 'सच्वेन तत्प्रज्ञाया अचर्मत्वाद् । एवमग्रिमा-वस्थानां प्रान्तत्वं मन्तव्यम् । हातव्याः सर्वे बन्धहेतत्रो हताः न किञ्चिन्मम हेयमस्तीति द्वितीया । कैवल्यमाप्सा प्राप्तव्यम-खिलं पाप्तमतोऽन्यन्न किञ्चिद्पि मम पाप्तव्यमस्तिति तृतीया। विवेक ख्यातिसंपादनेन कर्त्तव्यमी खलं कृतं न कि चित्कार्यमस्तीति चतुर्थी । एताश्चतस्रः कार्यविमुक्तिसंज्ञाः । चित्तविमुक्तिसंज्ञाः तिस्रः। यथा कृतार्थं मे बुद्धिसत्त्विमिसेका। बुद्ध्यादिक्षा गुणा अपि गिरिशिखरच्युता इव ग्रावाणो नि-रवस्थानाः स्वकारणे पलयाभिमुखाः संपातेनास्तमात्य-न्तिकं गच्छन्ति तेषां नास्ति पुनः परोहः प्रयोजनाभावा-दिति द्वितीया । तथा गुणातीतः स्वक्पमावावीस्थति श्रदेक रस इति तृतीया । प्रज्ञाऽवस्थेसर्थः । जिज्ञासाजिहासापेप्साचि-कीर्षाशोकभयविकल्पान्तफलाः सप्त प्रज्ञाभूमयः पान्ता म-न्तच्या इत्यर्थः ॥ २७ ॥

#### संप्रति पद्मासाधनान्याह।

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीतिराविवेकख्यातेः॥२८॥

योगाङ्गानां योगस्य चानुष्ठानादशुद्धेः क्रेशकर्मक्ष्पायाः क्रमेण क्षये जायमाने ज्ञानस्य दीप्तिनिशुद्धिः आनिर्विकल्प विवेकरूयातेर्भवतीत्यर्थः । साङ्गयोगानुष्ठानशुद्धिद्वारा प्रज्ञासा-धनिमति भावः ॥ २८ ॥

कानि योगाङ्गानीत्यत आह।

# यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा-धयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९॥

11 39 11

अन्यानपेक्षत्वेन सफलत्वाद् यमा आदाबुच्यन्ते । प-श्चाद्यमसापेक्षा नियमाः । एतदुभयाधीनशुद्धचपेक्षा आसना-दय उत्तरोत्तरहेतवः पश्चादुच्यन्ते ।

जातिदेशकालसमयानविच्छन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्॥३१॥

तत्राहिंसा नाम मनोवाक्कायैः सर्वदा सर्वभूतानामपीडनं परः शुक्ठ एष धर्मः । अन्ये यमादयः एतस्या
एव शुद्धचर्थाः । तथा चोक्तम् । स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि वहूनि समादित्सित तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्तमानस्तामेवावदातरूपामहिसां करोतीति। सत्यं परिहतार्थं यथाऽर्थकथनम् । वलाद्रहिस वा
परिवत्तहरणं स्तेयं तदभावोऽस्तेयं परद्रव्यास्पृहेत्यर्थः ।
ब्रह्मचर्यम् अपस्थासंयमः । स्त्रियाः प्रेक्षणालापस्पर्शश्रवणध्यानत्यागः तदङ्गम्। अपरिग्रहो नाम देह्यात्राऽतिरिक्तभोगसाधनास्वीकारः । एते पञ्च यमाः योगस्य विरोधिहिंसाऽनृतस्तेयस्वीसङ्गपरिग्रहनिरासकत्वेनाङ्गत्वं भजन्ते ॥ ३०॥

एतेषां योगिभिरुपादेयिवशेषमाह । अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ३०॥

### योगसूत्रवृत्तिः।

जातिगींत्वब्राह्मणत्वादिः । देशस्तीर्थादिः । कालो नियतश्चतुर्दश्यादिः । अनियतो ब्राह्मणभोजनाद्यवसरः समयः ।
तत्र सदा गोब्राह्मणं न हनिष्यामीत्यिहिमा जात्या परिष्ठिन्ना । कमि तीर्थे वा चतुर्दश्यां वा न हनिष्यामीति देशकालाभ्यामविष्ठना । देवब्राह्मणाद्यर्थभोजनादिसमयातिरेकेण
न हनिष्यामीति समयाविष्ठन्ना । प्राणिमात्रं क चिद्रिष
कस्यापि कृतेऽहं न हनिष्यामीति जात्यादिभिश्चतुभिरनविष्ठन्ना । भवत्यिहिमा पुष्कला । एवं सत्याद्योऽपि श्चनवविष्ठन्ना अहनीयाः । एवं सर्वासु जात्यादिषु भूमिषु क्लुप्ताव्यवस्थासु विदिताः सार्वभौमा महाव्रतिमत्युच्यन्त इसर्थः ॥३१॥

#### नियमानाह ।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नि-यमाः ॥ ३२ ॥

शौचं मृज्जलादिकृतं गोमूत्रपावकादिमेध्याहारकृतं च बाह्यम् । आन्तरं मैत्र्यादिभावनया चित्तस्यास्याऽऽदिमलराहि-सम्।सन्तोषः सित्तिहितप्राणधारणमात्रहेतुना तुष्टिः । तपो द्वन्द्व-सहनं यथायोगं कृच्छादिकं च । स्वाध्यायः प्रणवाद्यभ्यासः ।

क्वानतोऽक्वानतो वाऽपि यत्करोमि शुभाशुभम् । तत्सर्वे त्विय संन्यस्तं त्वत्पयुक्तः करोम्यहम् ॥ कर्मणा मनसा वाचा या चेष्टा मम नित्यशः । केश्ववाराधने सा स्याज्जन्मजन्मान्तरेष्विप ॥

इति परमगुरौ सर्वपुणयकर्मार्पणमीश्वरप्रणिधानिसयर्थः॥३२॥

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् ॥ ३३ ॥

3

211

एतेषां यमनियमानां वितर्काहिसाऽऽदिसङ्कल्पेहिनिष्याम्येनमप्-कारिण, मनृतं वक्ष्यामि, परस्वमादास्य, इत्यादिभिर्वाधने प्राप्ते सति यमादिपरो ब्राह्मणः प्रतिपक्षभावनं कुर्यात् घोरेषु संसा-राङ्गारेषु पच्यमानेन मया वारणमुपगताः सर्वभृताभयपदानेन यमादिधर्याः स खल्वहं त्यत्काऽहिसाऽऽदीन् पुनस्तानाददा-नस्तुल्यः श्वहत्तेनेति। यथा श्वा वान्ताज्ञी तथा सक्तस्य पुनरा-दातेति वितर्कपतिपक्षान् भावयेदिसर्थः ॥ ३३ ॥

संप्रति वितर्काणां स्वरूपप्रकारकारणावान्तरभेदफ-लानि पञ्जभिः पदैः क्रमेण वदन् प्रतिपक्षभावनं स्फुटयति।

वितर्का हिंसाऽऽदयः कृतकारितानुमोदिता लोभको-धमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त-फला इति प्रतिपक्षभावनम् ॥ ३४॥

वितक्यन्त इति "वितर्का" "हिंसाऽऽद्य" इति स्वरूपोक्तिः।
तत्र हिंसा त्रिप्रकारा। स्वयंकृता, कुर्वितिकारिता, साधु साधिसनुमोदिता, चेति। तत्रैकैका पुनिस्नविधा भवति कारणभेदात।
मांसचर्मादिलाभेन, अपकृतमनेनेति कोधेन, धर्मो मे भविष्यतीति मोहेन। एवं नवविधा जाता हिंसा। पुनः लोभकोधमोहाः प्रत्येकं विविधा भवन्ति सृदुमध्याधिमात्रत्वेन तत्पूर्वका
हिंसाद्योऽपि सृद्वो, मध्या, अधिमात्रा,श्च भवन्ति तथा कृता,
कारिता, अनुमोदिता, च प्रत्येकं नवधा भवतीति हिंसायाः सप्रविद्यातिभेदा भवन्ति। सृदुमध्याधिमात्रा अपि प्रसेकं तिधा भवन्ति। सृदुसृदुः, मध्यसृदु, सीव्रसृदुः, सृदुमध्यो, मध्यमध्य, सीव्यमध्यः, सृदुतीव्रो, मध्यतीव्र, सीव्रतीव्र, इति। एवं लोभो नवविधः। एवं कोधमोहाविति। तत्पूर्वा कृता हिंसा सप्तविंशित-

### योगसूत्रवृत्तिः।

4-

मि

T-

न

T-

[-

١-

T

भेदा भवति । तथा कारितानुमोदिता चेसेकाञ्चीतिभेदा हिं-सा भवति । एवमनृतादिष्वपि योज्यम् । एवंभूता वितर्काः । दुःखं नरकादिक,मज्ञानं स्थावरादिभावं श्रान्तिसंशयक्ष्पं, चानन्तं फल्यतीति प्रतिपक्षाणां वितर्कश्राणां भावनिमत्य-र्थः । तेन द्वेषचिन्तनेन वितर्का हेया इत्युपदिष्टं भवति । तद्धाने सति निर्विष्ना यमनियमा दश सिष्यन्ति । तत्सिद्धौ चित्तशुद्धि-द्वारा कैवल्यम् । अतो योगः सिष्यतीति ह्यात्पर्यम् ॥ ३४॥ संप्रति दशानां सिद्धिस्चकमवान्तरफलं क्रमेशा दर्शयति ।

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५॥

अहिंसासिद्धौ सत्यां तस्याहिंसकस्य मुनिवर्यस्य सन्निधौ स्वभावविरुद्धानामहिनकुलादीनामपि "वैरत्यागो" भ-वतीत्यर्थः ॥ ३५॥

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्॥ ३६॥

"सत्यमितष्ठायां" सत्यां क्रिया धर्माधर्मक्षा, तत्फलं स्वर्गा-दिकं, तयोराश्रयो वाड्यात्रेश दाता तस्य भावः तस्वं भव-ति । यथा धार्मिको भूया इत्युक्ते भवति धार्मिकः स्वर्गमाप्तु-हीत्युक्तमात्रादधार्मिकोऽपि तथैव भवतीसर्थः ॥ ३६ ॥

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥ ३७ ॥

अचौर्यदार्ट्य सित सर्वेषां दिन्यरतानामस्य संकल्पमा-त्रेण प्राप्तिर्भवतीसर्थः ॥ ३७ ॥

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्य्यलामः ॥ ३८ ॥ वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मचर्य तिसद्धौ निर्गतिशयं सामर्थ्य

मणिप्रभा ।

88

भवति । येनाणिमाद्यपस्थितिर्भवति । शिष्येपूपदेशः सद्यः फ लतीति भावः ॥ ३८ ॥

अपरिग्रहस्थेर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९॥

अपरिग्रह्शीलस्य तत्स्थियं सित अतीतवर्तमानभाविज्ञ-नमनां या कथन्ता किंमकारता तस्याः सम्यग्बोधो जिज्ञासापु-वेको भवतीसर्थः । किंक्ष्पं, जन्म किंमकारकं, किंहेतुकं, कि-फलकं, किमवसान, मिति शरीरपरिग्रहविरोधिनां जिज्ञासा भ-वित । ततः कार्यकारणसम्बन्धः पुरुषस्याजस्य जन्म, नरदेव-तिर्यत्कप्रकारं, क्रेशकर्महेतुकं, दुः खैकफलकं, पुरुषतत्त्वसंबोधाव-सानमित्याचार्यागमतो निश्चित्याशरीरः सन्नपरिग्रह्काष्ठाम-नुभवतीति भावः ॥ ३६॥

उक्ता यमसिद्धयः। अधुना नियमसिद्धय उच्यन्ते । शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४०॥

यो वाह्यशौचितिद्धः तस्य स्वाङ्गे काये शुद्धिमपश्यतो जुगुप्ता भवति । अशुचिस्वभावोऽयं कायः नात्राहङ्कारः कार्य इति । शौचपरस्य मम कायो न शुद्धयित किमु ममत्तपरकाय इति दोषदर्शिनः परकायैरसंसर्गो भवतीसर्थः ॥ ४०॥

एवं वाह्यशौचिसिद्धिमुक्काऽन्तःशौचिसिद्धिमाह ।

स-त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मद्शेनयोग्य-.
त्वानि च ॥ ४१ ॥

शौचादिसनुवर्तते । भवन्तीति वाक्यशेषः । बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमोमलेष्यादिमलध्यंसः शुद्धः । ततः सत्त्वोत्कर्षः । ततः



#### योगसूत्रवृत्तिः।

स्थैर्यम् । ततो वाह्येन्द्रियजयः । ततः पुरुषख्यायर्हत्वीमिति वि-भागः ॥ ४१ ॥

4

**क**-

भ-

व-व-

4-

11

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः॥ ४२॥

तृष्णाक्षयसिद्धा अवश्यं निष्कामस्य निर्तिशयसुखानुभवो भवति शुद्धसत्त्वोत्कर्षात् ।

तथा च महाभारते ययातिगीता ।
यच कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्सुखम् ।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलामिति ॥ ४२ ॥
कायैन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥

स्वधर्मकुच्छ्चान्द्रायणादिना क्वेशपापक्षयात् कायस्याणि-मादिसिद्धिरिन्द्रियाणां दूरसूक्ष्मार्थग्राह्यत्वसिद्धिर्भवति ॥ ४३॥

स्वाऽध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥

इष्टमन्त्रादिजपात् स्वेष्टदेवतायाः सम्भाषणादि सिध्यति॥४४॥

समाधिसिद्धिरीश्वरप्राणिधानात् ॥ ४५ ॥

ईश्वरापितसर्वभावस्य भक्तयेव योगिसिद्धिभवित । न चैवं सित यमादिसप्ताङ्गवैयर्थ्य स्यादिति वाच्यम् । श्रङ्गभिक्तया वा योगिसिद्धिरिति विकल्पाभ्युपगमात् । तदुक्तम् । "ईश्वरप्रियाधाश्वाद्धि"ति । न वा भिक्तपक्षेऽङ्गवैफल्यं यमादीनां भक्तावष्यङ्गत्वसम्भवात् । तेषां भिक्तयोगोभयार्थत्वं दध्न इन्द्रियक्रत्भयार्थ- चववदिवरुद्धम् । न चाङ्गानामावश्यकत्वे तैरेव सिद्धेः कि भक्तये-तिवाच्यम् । भिक्तिहीनोपायैऽर्द्रे योगिसिद्धिः भक्तयस्वतविधिन-रासन्नतमा योगिसिद्धिरित चिराचिरयोगङ्गपल्याप्तिसाधन-

त्वेन विकल्पोपपत्तेः। सा चेश्वरे भक्तिः प्रस्तगात्मयोगिवषय-भिन्नविषयेति बहिरङ्गत्ववाचोयुक्तिरिसनवद्यम् ॥ ४५ ॥ एवं यमनियमान् सह सिद्धिभिन्निरूप्यासनस्बद्धपमाह ।

## स्थिरसुखमासनम् ॥ ४६॥

निश्चलं सुलावहं च यदासनं तद्योगाङ्गमिसर्थः। आस्यतेऽनेनेसासनम्। तद् द्विविधं बाह्यं शारीरं च। तत्र चेलाजिनकुशोत्तरं वाह्यं, शारीरं, पद्मस्वस्तिकादीति विशेषः। तत्र पद्मासनं प्रसिद्धम्। सन्यमाकुश्चितचरणं दक्षिणाजङ्घोर्वन्तरे, दक्षिणां
च सन्यजङ्घोर्वन्तरे निक्षिपेदिति स्वस्तिकासनम्। द्वे पादतले
दृषणासमीपे सम्पुटीकृत्य संपुटोपरिपाणिसंपुटिकां न्यसेदिति
भद्रासनं दृष्ट्च्यम् ॥ ४६॥

संप्रत्यासनस्यैयोपायमाह ।

प्रयत्नदैरीथल्यानन्तसमापित्तभ्याम् ॥ ४७ ॥

स्वाभाविकः प्रयत्नश्चलत्वादासनविघातकः तस्योप-रमेणासनं सिध्यति । येन नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते नागना-यके स्थिरतरफणासहस्रविधृतविश्वमण्डले चित्तस्य समा-पत्त्या देहाभिमानाभावेनासनदुःखास्फूर्तेरासनं सिध्यति ॥४०॥

तिसिद्धिलङ्गमाइ।

ततो द्रन्द्रानभिघातः ॥ ४८॥

आसनजयात् शीतोष्णादिभिरताडनं भवति ॥ ४८ ॥ संप्रत्यासनसाध्यं प्राणायाममाह ।

तिसमन्सिति श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४ ९॥

श्रासन स्थैर्य सित बाह्यकोष्ठचवाय्वोरन्तर्विहिर्गतिविच्छेदः प्राचायाम इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

सामान्यलक्षणमुक्त्वा लक्ष्यं प्राणायामं विभजते । बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो-दीर्घः सृक्ष्मः ॥ ५०॥

पाणायामश्चतुर्विधः। बाह्यदत्ति,रभ्यन्तरदत्ति,स्तम्भदत्ति,-स्तुरीय,श्चेति । तत्र कोष्ठयस्य वायो रेचनेन वहिर्गतस्य वहि-रेव धारगां वाह्यवृत्तिः स च रेचकः। बाह्यवायोः पूरणेनान्त-र्गतस्यान्तद्धारिकामभ्यन्तरवृत्तिः स च पूरकः । रेचनपूरका-प्रयत्नं विना प्राणस्य केवलविधारकप्रयत्नेन गतिविच्छेदः स्तम्भवृत्तिः स च कुम्भकः। नायं रेचकः अन्तस्थत्वात्। नापि पूरकः तप्तशिलातलनिहितजलविन्द्वच्छरीरे पाणस्य संकु-चितत्वेन सुक्ष्मत्वात । यो हि स्थूलोऽन्तर्निरुद्धो देहं पूरयति स पूरकः। तस्माद्रेचकपूरकाभ्यासेन विना सकुत्पयत्रमात्रेण स्रक्षमपाणस्य क्रम्भकशब्दितस्य घटजलविश्रथलत्वेन देहेऽव-स्थानात्क्रम्भकस्तृतीयः सिद्धः । त्रिविधोऽयं पाणायामो देश-कालसंख्याभिदीर्घः सूक्ष्म इति परिदृष्टः। तत्र रेचकस्य बा-ह्यो देशो विषयः पादेशवितास्तिहस्तादिपरिमितो निर्वाते ना-साग्रे इषीकात्लादिक्रियानुमितः । पूरकादेस्त्वान्तरो देश-श्रापादतलमस्तकं पिपीलिकास्पर्शतुल्येन स्पर्शेनानुमितः। क्ष-णगणनया क्रेयः कालः । मात्रागणनया क्रेया संख्या । स्वजा-नुमग्रङलं पाणिना त्रिःपरामृदय छोटिकाऽविच्छन्नः कालो-मात्रा । सा हि स्वस्थस्य पुंसः श्वासप्रश्वासाभ्यां मिता भ-वति । तत्र पंडियातिमात्राभिरभ्यासक्रमेण दीर्घ इति दृश्यते ।

अधिकदेशकाल्ण्यापित्वं प्राणिनरोधस्य दीर्घत्वम् । यथा यथा दीर्घ इति निपुणेन दृश्यते तथा तथा प्राणस्य सूक्ष्मत्वेन द-र्भानादीर्घ एव सूक्ष्म इति परिदृष्टो भवतीत्यर्थः ॥ ५०॥

तुरीयं पाणायामं दर्शयति ।

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥

उक्तो वाह्यो देशो विषयः, अभ्यन्तरविषयश्च हृदयना-भिचक्रादिः, तयोराक्षेपः सुक्ष्मदृष्ट्या पर्यालोचनं स यस्य पूर्वकालेऽस्ति स "चतुर्थः" स्तम्भदृत्तिः। तस्यापि दीर्घसुक्ष्मत्वं पूर्ववत्। न चास्य कुम्भकान्तर्भाषः शङ्कनीयः। रेचकपूरकयोर-भ्यासेन जितबाह्याभ्यन्तर्रावषयीनश्चयं विनैव सकृत्पयत्नमा-त्रेणा स्तम्भदृत्तिः कुम्भकः। तिन्नश्चयपूर्वक स्तम्भदृत्ति वंदु-प्रयत्नसाध्यस्तुरीय इति वैलक्षण्यादिति॥ ५१॥

संपति चतुर्विधस्य पाणायामस्य योगाङ्गत्वे द्वारभूतं फ-लगाह ।

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥ ५२ ॥

पाणायामाभ्यासात्प्रकाशशीलस्य बुद्धिसत्त्वस्य पिथानं क्रेशपापक्षपं "क्षीयते" । तदुक्तं मनुना सर्वज्ञेन । "प्राणायामैर्द-हेदोषानि"ति ॥ ५२ ॥

धारणासु च योग्यता मनसः॥ ५३॥

किं च । प्राणायामादावरणक्षये सति मनसः सुक्ष्मलक्ष्य"वारणासु" "योग्यता" भवतीत्पर्थः ।

#### योगसूत्रवृत्तिः।

88

उक्तयमादिभिः संस्कृतिचत्तस्य मत्याहारो भवतीति म-त्वा तं लक्षयति ।

स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवे-न्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

शुद्धचित्तस्य शब्दादिभिः स्विविषयैरसंप्रयोगे सित वैराग्याद्विषयेभ्यो वियुज्य तत्त्वाभिमुखे सतीति यावद् "इ-निद्रयाणां" चक्षुरादीनां य "श्चित्तस्य" "स्वरूपानुकारः" स्विविष-यासप्रयोगेन तत्त्वाभिमुखक्षः स "प्रत्याहारः" । इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रातिलोम्येनाहियन्ते ऽस्मिन्निति व्युत्पत्तेः । इन्द्रि-याणां विषयशूराणां चित्तवत्तत्त्वाभिमुख्यं नास्तीति द्योत-नार्थ "इव"शब्दः । यथा मक्षिका मधुकरराजं चलन्तमनुच-लित स्थितमनुस्थिता भवन्ति तथा चित्तानुसारीणीन्द्रयाणि चित्तिनरोधेनैव निरुध्यन्ते न यत्नान्तरेणेति तात्पर्यम् ॥५४॥

प्रत्याहारस्य योगद्वारभृतं फलमाह ।

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ॥ ५५ ॥

श्रीनिषद्धिवषयसेवाविषये तन्त्रत्वं विना स्वेच्छया भोगः, रागद्वेषाभावे सुखदुःखानुत्पादकं शब्दादिदर्शनिमिन्द्रियाणां "वश्यता"।
सा न परमा विषयाशीविषयोगात । या तु विषयैः स्वामिमुखं नीयमानानामपीन्द्रियावलानां तत्त्वपतित्रतात्वेनं विषयेष्वसन्तमपतिपत्तिः, रावणेन स्वाभिमुख्यं नीयमानाया श्रपि श्रीसीतायाः
श्रीरामव्रतत्वेन राक्षसाधमाप्रतिपत्तिवत्सा परमेति" नैगीषव्यः"।
प्रसाहारा"दिन्द्रियाणां""परमा" वश्यता" भवतीसर्थः ॥५५॥

द्ति साधनपादः समाप्तः ॥२॥

19

एवं द्वितीयपादे क्रेशतन्त्रसणद्वारा योगसाधनं किया-योगं निक्ष्य, सप्रश्चं क्रेशकर्मविपाकानुक्का, तेषां हेयत्वाधं दुःखत्वं दर्शयित्वा, हेयतद्वेतुमोक्षतद्वेतृनुपन्यस्य, योगस्य बहिरक्रयमादिपञ्चकं सावान्तरफलं निक्ष्यितम्। संप्रति धार-णाऽऽदित्रितयमन्तरङ्गं संयमसंज्ञं वदन् संयमसाध्या विभृतयः श्रद्धाद्वारा कैवल्यफलकयोगप्रदृत्तिहेतवो वक्तव्या इति पा-दान्तरमारभमाणो धारणां लक्षयति।

## देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥

नाभिचऋहृदयनासाऽग्रादौ देशे संप्रज्ञातयोगिसद्धये चित्त-स्य यो बन्धः स्थिरीकरणं सा "धारणे"सर्थः।तदुक्तं विष्णुपुराणे।

प्राणायामेन पवनं प्रसाहारेण चेन्द्रियम् ।
वशीकृत्य ततः कुर्याच्चित्तस्थानं शुभाश्रये ॥
मृतं भगवतो रूपं सर्वोपाश्रयनिस्पृहम् ।
एषा वै धारणा ज्ञेया यिच्चतं तत्र धार्यते ॥
तच मृतं हरे रूपं याहक् चिन्त्यं नराधिप ।
तच्छ्रूयतामनाधारे धारणा नोपपद्यते ॥
प्रसन्नवदनं चारूपद्यपंत्रनिभेक्षणम् ।
सुक्रपोलं सुविस्तीर्णललाटफलकोज्ज्वलम् ॥
समक्रणांन्तविन्यस्तचारुकुण्डलभूषणम् ।
कम्बुग्रीवं सुविस्तीर्णश्रीवत्साङ्कितवक्षसम् ॥
वलीविभाङ्गना मन्नाभिना चोद्रेण वै ।
पलम्बाष्ट्रभुजं विष्णुमथ वाऽपि चतुर्भुजम् ॥
समस्थितोरुजङ्कं च सुस्थिरांङ्घिकराम्बुजम् ।
चिन्तेयद्वस्तभूतं तं पीतीन्मलबाससीर्मात् ॥

# धारणासाध्यं ध्यानं लक्षयति । तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥ २ ॥

प

यत्र धारणा विजातीयदृत्तिपरिहारे यत्नापेक्षा भनति "त-त्रे"व या प्रत्ययानां दृत्तीनामेकतानता यत्रमनपेक्ष्यैकविषयता त"द्व्यान"मिसर्थः।

तदूपप्रत्ययेकाग्रसन्तिश्चान्यनिस्पृहा । तद्ध्यानं प्रथमेरङ्गैः षड्भिनिष्पाद्यते नृप ॥ इति तत्रैवोक्तं "खारिडकजनकं" प्रति "केशिष्वजेन" ॥२॥ समाधि लक्षयति ।

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥

श्चितस्वच्छिचित्तवित्तप्रवाहरूपं ध्यानमेवार्थमात्रस्वरूपेण निर्भासमानं "समाधिः"। "मात्रचो" ऽर्थमाहा "स्वरूपश्च्यमिवे"-ति । ध्यानस्वरूपज्ञानश्च्यम् । इवशब्देन ध्यानस्य सत्तां द्योतय-ति । यथा स्वच्छरफिटकपिणः कुसुमक्षेणित्र निर्भासते न स्वरू-पेण तद्वदिद्यर्थः । विजातीयवृत्तिविच्छित्रा धारणा। अविच्छित्रं ध्यानम् । ध्येयध्यानध्यातृ स्फूर्तिमाद्ये ध्येयमात्रस्फूर्तिमानसमा-धिः । स एव दीर्घकालव्यापी सन् संप्रज्ञाताख्यो योग इत्युच्यते । ध्येयस्कूर्तिश्चन्योऽसंप्रज्ञात इति भेदः ॥ ३॥

धारगाध्यानसमाधित्रयस्य व्यवहारलाघवकलां सेयमसेकामाहः।

त्यमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥

एकविषयं "त्रयं" "संयम"संज्ञं भवतीयर्थः ॥ ४ ॥

संयमस्य कल्लमाह ।

#### तज्यात्प्रज्ञाऽऽलोकः ॥५॥

तस्य संयमस्य जयात् स्थैर्यात्मज्ञायाः समाधिजाया आ-छोको नैर्मल्यं भवति । भ्रान्तिसंशयादिमछशुन्या ध्येयतत्त्वस्फू-तिर्भवतीसर्थः ॥ ५ ॥

क पुनर्नियुक्तस्य संयमस्येदं फलमिति पश्चस्योत्तरं पठिता।

## तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥

स्थूलस्थादिष्काः सिवतकीनिर्वितकसिविचारानिर्वि-चाराऽऽदयो भूमयः । तासु संयमस्य "विनियोगः" । संयमेन पूर्वभूमि जित्वा तदुत्तरां भूमि जिगीपेत् । न हि स्थूलमसाक्षा-त्कृस सुक्ष्मे साक्षात्कर्तु शक्यमिति भावः ॥ ६ ॥

नतु योगाङ्गानां मध्येऽङ्गपञ्चकं पूर्वपादे निरूपितं त्रयमत्र निरूपितं तत्र को हेतुरित्यत्राह ।

## त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥

पश्च यमादीनि संप्रज्ञातसमाधेः प्रतिवन्धकस्य चित्तकायप्रा-णोन्द्रयमलस्य निष्टत्तिद्वारा बहिरङ्गानि । धारणाऽऽदित्रयं त्व-ङ्गिनः समानविषयतया साक्षात्स्वरूपोपकारकत्वा "दन्तरङ्गम्"। ग्रतः "पूर्वेभ्यः" पश्चभ्य इदमन्तरङ्गीमिति कृत्वा तत्तिद्वमिविनि-योगोत्त्त्यर्थमत्र निरूपितिमिसर्थः॥ ७॥

# तदिप बहिरङ्गं निर्वीजस्य ॥ ८ ॥

असंमज्ञातस्य धारणाऽऽदित्रयम्पि "वहिरङ्गम्" । अङ्गिनी निर्विषयत्वेन त्रयस्य सविष्यत्वेन समानोत्रषयत्वाभावात् । अतो व्युत्थानक्ष्पस्य त्रयस्य संप्रज्ञातपरिपाकपञ्जापसादक्ष्पपरवैरा-ग्यद्वारा निरोधे सति संप्रज्ञातस्यापि निरोधान्निर्वीजो भवति । पारम्पर्येणोपकारकत्वाद्धहिरङ्गामिसर्थः ॥ ८॥

संपति संयमाद्रिभृतीर्वक्तुकामः संयमस्य लक्ष्यान् परि-ग्णामान् दर्शयति ।

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरिभभवप्रादुर्भावौ निरोध-क्षणिचत्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥

व्युत्थानं संप्रज्ञातः । स निरुध्यते येन तत्परैतराग्यं निरोधः । तत्र यदा व्युत्थानसंस्कारस्याभिभवो निरोध्यसंस्कारस्य पादुर्भावश्च भवतस्तदा निरोधसंस्कारस्यासंप्रज्ञानस्य क्षणोनावसरेण युक्तं चित्तं भवति । तस्य निरोधक्षणस्य चित्तस्य धर्मिणस्त्रिगुणत्वेन चलस्य सदा परिणामश्चिलस्यान्भिभूतपादुर्भूतयोः संस्कारयोधिनत्वेन योऽन्वयः स निरोधाख्यः परिणाम इसर्थः । परवैराग्यक्षपट्टत्त्या संप्रज्ञातटत्तेस्तत्संस्कारस्य चाभिभवे सति परवैराग्यसंस्कार एवाभिव्यक्तः सन्निर्वीज-"निरोधपरिणाम"इति भावः ॥ ६॥

सर्वात्मना व्युत्थानसंस्काराभिभवे सति निरोधस्थैर्यमाह।

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥ १०॥

निरोधसंस्कारपचयात्रिरस्तमस्तव्युत्थानसंस्कारमलस्य चित्तस्य निरोधसंस्कारपरम्परामात्रवाहिता भवति । ननु तर्हि-चलमेव तदाऽपि चित्तं ससं तदाऽपि ताहकी परिस्पाममाला स्थैर्यमित्युच्यत इति भावः ॥ १० ॥

एवं निर्वीजावस्थामुत्का संप्रज्ञातपरिणाममाह ।

मणिप्रभा ।

68

सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समा-

"चित्तस्य"सर्वार्धता नानाऽर्धाकारत्वं विक्षिप्तत्वकृषो धर्मः। एकाग्रता वक्ष्यमाणो धर्मः। तयोर्यथाक्रमं 'क्षयोदयौ" तिरोभाव-भादुर्भावौ, न सतो विनाशो नासत उत्पत्तिस्तौ 'समाधिपरिणाम" इसर्थः। अभ्यासेन विक्षेपासये सस्तेकाग्रकता स्थैटर्यं समाधिरिति भावः॥ ११॥

शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः॥ १२॥

शान्तोऽतीतः, उदितो वर्तमानः, तौ। एकविषयत्वेन तुल्यौ च तौ प्रत्ययौ च "तुल्यप्रययौ"। "वित्तस्य" नैरन्तर्येण दृतिद्वयमे-कविषयमेकाग्रताऽऽख्यः परिणाम इत्यर्थः। इयमेकाग्रता द्वाद-श्रागुणा, धारणा भवति। द्वादशगुणा धारणा, ध्यानम्। द्वादश-गुणं ध्यानं, समाधिः। द्वादशगुणः समाधिः, संप्रज्ञाताख्यो-योग इति भेदः॥ १२॥

मनःपरिणामेषु निरोधसमाध्येकाग्रतासुक्तन्यायमन्यवातिदिशति।

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्या-

ख्याताः ॥ १३॥

भृतेषु पृथिवयादिषु धांमषु चक्षुरादीन्द्रियेषु च। परि-णामस्तिवयः धर्मपरिणामो, लक्षणपरिणामो, ऽवस्थापरिणाम, -श्चेति। "एतेन"मनःपरिणामव्याख्यानेन "व्याख्याता"भवन्ति। तथा हि मृदः पिगडक्षपधर्माभिभवे सति घटक्षपो धर्मः प्रा-दुर्भवति यथा। तथा चित्तस्य व्युत्थानात्यये निरोधोद्भवः सोऽयं धर्मपरिणामः। लक्षयति कार्यक्षं धर्मं व्याव्त्यतीति लक्षणं कालत्रयम् अनागतोऽध्या,वर्त्तमानोऽध्या,ऽतीतोऽध्ये,ति कालत्रयमेवाध्वत्रयमित्युच्यते। तत्र तद्धर्मस्य घटस्यानागतत्वं प्रथमोऽध्या,
वर्तमानत्वं द्वितीयोऽध्या,ऽतीतत्वं तृतीयोऽध्वा, सोऽयं लक्षणपरिणामः। अनागतत्वं हि धर्मो वर्त्तमानातीतधर्माभ्यां व्यावर्तयति। एवं वर्तमानत्वादिकमपि लक्षणं मन्तव्यम्। एवं लक्षणपरिणामस्य तद्विच्छन्नस्य धर्मस्य वाऽवस्थापरिणामो द्रष्टव्यः।
स यथा आगामिकल्पभावी अनागतमः, एतत्कल्पभाव्यनागततरः, श्वोभावी अनागतः, सद्यो जातो वर्तमानतम, इसाद्यूश्यम्। तथा वर्तमानस्य नवत्वपुराणत्वादयोऽवस्थापरिणामाः।
एवं "प्रतिक्षणपरिणामिनः सर्वे भावा ऋते चितिवाक्तेरि"ति
संक्षेपः॥ १३॥

यस्यायं त्रिविधः परिणामः तं धर्मिणं दर्शयति ।

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥

शान्ताः कृतव्यापारा अनीताः। उदिता जलाहरणादिव्यापाराविष्टा वर्तमानाः। अव्यपदेश्याः शक्तिक्षेण मृदादिषु धर्मिषु स्थिता अनागताः। ते हि सुक्ष्मतया धर्मिणो
धर्मान्तराद्वा भेदेन व्यपदेशेन व्यपदेष्टुं न शक्यन्त अत एव सर्व
कार्य शक्तिक्ष्पेणाव्यपदेश्यं कारणमात्रसम्भावितिमति सर्व
कारणं सर्वकार्यात्मकं भवति। दृश्यते हि दावद्ग्धवेत्रवीजात्कदलीखण्डोद्भवः। न हि तत्रासत उद्भवः सम्भवति अभिव्यञ्जकानां देशकालकर्मादीनां वैचित्र्यात्क चितिक चिदेवोद्भवतीति लोके कार्यकारणव्यवस्था। योगसिद्धानां देशादिम्तवन्धाभावात्सर्वस्मात्सर्वमुद्भवति तानेतान् शान्तोदिताव्यपदेश्यान् घटीयन्त्रवदिनश्मावर्तमानान्योऽनुपतत्यन्वे-

ति सोऽनुपाती "धर्मा" । यथा मृत्सुवर्णादिक्चूर्णिप्रडघटरूच-काद्यन्वयी धर्मीत्युच्यते ॥ १४ ॥

नन्वेकस्य धर्मिणाः परिणामबहुत्वे को हेतुरिसत आह ।

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५॥

मृदि चूर्णिपण्डयोः पिण्डवटयोर्घटकपालयोः पौर्वापर्थक्ष्पक्रमस्यान्यत्वं दृश्यमानमेकस्या एव मृदः परिणामानां
चूर्णादीनां धर्माणामन्यत्वे "हेतु" ज्ञीपकः । एवमनागतवर्तमानातीताध्वनां क्रमाञ्ठक्षणपरिणामान्यत्वे धर्माणां ज्ञेयम्। तथा
क्षणपरम्परया घटब्रीह्यादीनां दुर्लक्ष्यस्क्ष्मपरिणामक्रमेणा नवत्त्रपुराणत्वाद्यवस्थापरिणामान्यत्वे वोध्यम्। दृश्यते हि कुस्लरक्षितव्रीहीणां कालेन पाणिस्पर्शमात्रेण चूर्णावस्था। न
हीयं क्षिणकपरिणामकमं विना नवानां वा दृष्टा। नाष्यकस्माद्भवति । तस्माद्धामणाः परिणामिनिसस्य धर्मा भिन्नाः, धर्माणां
ळक्षणानि, तेषामवस्था, इति स्थितम्। धर्म्यनन्यत्वान्न क्षाणिकत्ववाद इत्यनवद्यम्। तत्र के चित्परिणामाश्चित्तस्य प्रसक्षाः काः
मस्रुलादयः। के चित्त्वागमानुमानगम्याः सप्ता तदुक्तं "भाष्ये"।

निरोधकर्मसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम् । चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शनवर्जिताः ॥

इति।परोक्षा इत्यर्थः। कर्म पुणयापुण्यापूर्वम्। त्रिगुणत्ताः चित्तस्य प्रतिक्षणपरिणामोऽनुमयः। जीवनं श्वासादि लिङ्गगम्यं प्राणधारणम्। चेष्ठा क्रिया चित्तस्था गात्रचेष्ठागम्या। कार्याणां सूक्ष्मावस्था शक्तिः॥ १५॥

एवं संयमधर्मस्य विषया धर्मादयो निकृपिताः। संप्रत्या-

पादसमाप्तेः संयमस्य तत्तद्विषये वशीकारज्ञानाय विभूतय उ-

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६॥

चित्तसत्त्वं हि स्वतः सर्वप्रकाशस्वभावं रजस्तमोमलप्र-तिवन्धस्य संयमेन निष्टत्तौ सत्यां प्रमाणमनपेक्ष्य सर्वे जा-नातीति स्थितिः। तत्रास्मिन् धर्मिण्येते धर्मा अनागतादय, एतेऽध्वान, एता अवस्था, इति धर्मळक्षणावस्थारूप"परिणामत्र-यसंयमा"योगिनोऽतीतानागतवस्तुसाक्षात्कारो भवतीसर्थः॥९६॥

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रवि-भागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् ॥ १७॥

वर्णातिरिक्तो वर्णेव्यङ्गो निस्नो निर्भागः शब्दः स्फोटः।
स द्विविधः। गौरिसेकं पदमिति श्रोत्रग्नाह्यः पदस्फोटः, गामानयसेकं वाक्यमिति ग्राह्यो वाक्यस्फोटः। न च क्षणिकानेकवर्णेष्वेकत्वमसक्षबुद्धिः। तथा हि। गौरिति त्रयो वर्णा गस्फोटत्रयव्यञ्जकैः सद्दशा भवन्ति तुल्यस्थानत्वात्। तदुक्तम्।

अष्टी स्थानानि वर्णानामुरः कण्टः शिरस्तथा। जिल्हामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्टौ च तालु च॥

इति । एवं स्पर्शानां स्पृष्टमयतः, स्वराणामूष्मणां च विद्यतिम,सादि प्रयत्नसादृश्यं द्रष्ट्रव्यम् । तथा च प्रयत्नविशेष-नुत्रस्योदानवायोरष्टस्थानैः संयोगे सस्पृस्थानस्थेन वागि-निद्रयेणोत्पद्यमाना गकारादयो वर्णा ध्वन्यभेदेन श्रोत्रप्रस-क्षानुभववेद्याः पृत्येकं गोपदस्फोटं व्यञ्जयन्तो गणादिस्कोटैः

1

सहवामन्यक्तं न्यञ्जयन्ति स्वनिष्ठसाहक्यानां स्वन्यङ्ग्रो समा-रापात् । पुनर्गकारादयस्त्रयः क्रमवन्तः स्वानुभवर्जानतसंस्कार-सहितश्रोत्रलब्धजन्मन्येकस्यां बुद्धौ भासमानत्वेन मिलिताः स्वस्फोटान्तराद्याट्यं व्यक्तयन्तरं गोपदस्फोटं पि स्वतादात्म्येनारोपितसाद्द्यात्मकभागवन्तमक्रमं सक्रममनियमिव व्यञ्जयन्ति । मिलनवक्रादर्शो निर्मलमृज मुखं स्वसाद्द्यमारोप्य मलिनं वक्रियव यथा व्यक्षयति त-द्वत । एवं वर्णेरभिव्यक्तः स्फोटोऽर्थबोधकः । न च वर्णेर्र्यस्यैव मसेकमव्यक्ता, मेलनेन व्यक्ततरा,ऽभिव्यक्तिरस्तु कि स्फोटे-नेति वाच्यम् । व्यक्ताव्यक्तत्वस्य प्रत्यक्षज्ञानधर्मस्य परोक्षा-र्थज्ञानस्थत्वायोगाद । एकं पदमेकं वाक्यमिति स्फोटज्ञानं श्रो-त्रजमसभाित तस्यैन व्यक्ताव्यक्ततेसलं विस्तरेगा। ग्रस्य शब्दस्य शब्दमत्ययाभ्यामभेदेन विकल्पिते सङ्कीर्णेऽर्धे सङ्के-तग्रहो लोकस्पेति पूर्व प्रतिपादितम् । तथा गौरिति शब्दो, गौ-रिसर्थों, गौरिति पत्यय, इसावालपण्डितं ''शब्दार्थपत्ययाना-मि"तरेतराभेदाध्यासा"त्सङ्करः" मसिद्धः।तेषां शास्त्रयुक्तिभ्यां यः प्रतिभागः प्रसिद्धः, वर्णव्यङ्गयं पदं पदव्यङ्गयं वाक्यं श-त्तयादिहत्त्या वोधकिमति शब्दतत्त्वम्, अर्थो द्रव्यगुणाकर्मजा-सादिभिर्वाच्यो लक्ष्यश्चेत्यर्थतत्त्वं, शब्दजन्योऽर्थविषयो बुद्धि-स्थानत्यय इति ज्ञानतत्त्व,िमति गोशब्दवत् सर्वत्र विभागो ज्ञे-यः तस्मिन्त्रिभागे संयमात्सर्वशब्दादिवशीकारस्च चकं स-र्वभृतानां पशुपक्ष्यादीनां रुतज्ञानं भवति । इममर्थमेते वदन्ती-ति संयमी जानातीत्यर्थः ॥ १७ ॥

संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम् ॥ १८ ॥ अनुभवक्षेत्रजाः स्मृतिक्षेशहेतवः, कर्मजाः सुखदुःखहे-

#### योगसूत्रवृत्तिः।

तत्र, इतीमे संस्काराः सन्ति चित्तस्य धर्माः पूर्वजन्मपर-म्परासिश्चतास्तेषु श्रुतेष्वनुमितेषु च संयमेन साक्षात्क्रतेषु त-द्धेतुत्वेन स्वीयपरकीयपूर्वजन्मपरम्परायाः साक्षात्कारो भवती-त्यर्थः । अत्र भगवान् "जैगीषव्य" उदाहरणम् । तस्य किल यो-गिवर्यस्य प्रकृतिविद्यानः संस्कारसाक्षात्काराद्यासु महाकल्पेषु देवतिर्यङ्गरादियोनिषु जन्मपरम्परां साक्षात्क्वतवतो दिव्य-विवेकरूपातिश्च मादुरभवत् । तं भगवान् "त्रावट्यः" पप्रच्छ । भगवन्!त्वया दृष्टेषु दशकल्पेषु सुखदुःखयोः किमधिकमनुभृतम्। जैगीपव्य ग्राह । इन्त भो ग्रायुष्मन ! देवनरादिषु पुनःपुनह-त्पद्ममानेन यत्किञ्चिदनुभृतं मया तत्सर्वे दुःखमेवेति । आवट्य आह । किंपकृतिवशित्वमपि दुःखमेव येन दिव्या भोगा अ-क्षयाः सङ्कल्पमात्रेगोपतिष्ठन्त इति । स उवाच । सत्यं, लौकि-कसुखापेक्षया प्रधानवशित्वमनुत्तमं, परं कैवल्यापेक्षया दुःख-मेव यतस्तृष्णातन्तुरनुच्छित्रः सर्वदुःखाकरः, तद्विच्छेदात्कैव-ल्यसुखं मसन्नमनुत्तमिति भाष्यस्थाऽऽख्यायिका । ननु यत्र संयमस्तस्य साक्षात्कार इति नियमात्कथं संस्कारसंयमातपू-र्वजन्मज्ञानिमिति चेत् । सत्यं, सानुबन्धसंस्कारसंयमादनुबन्ध-त्वेन पूर्वजन्मनो ज्ञानमुपपत्रमिति मन्तव्यम् ॥ १८॥

सिद्ध्यन्तरमाइ।

प्रत्ययस्य परिचत्तज्ञानम् ॥ १९॥

परिचत्तस्य संयमात्तत्साक्षात्कारो भवतीत्यर्थः ॥ १९॥

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् ॥ २०॥

कि संस्कारसाक्षात्कारात्तदनुबन्धज्ञानवत्परिचत्तसाक्षात्कारा-

त्तदालम्बनं ज्ञानं भवाते। "ने"त्याह,परचित्तमात्रं साक्षात्त्रियते। "च"स्त्वर्थः। "सालम्बनं"सविषयं तु न साक्षात्त्रियते तस्य साल-म्बनस्याज्ञातत्वाद। छिङ्गादिना ज्ञाते हि संयमप्रदत्तिनीज्ञाते। तथा च यथा संस्काराणां संस्कारत्वछिङ्गेन,

जन्मान्तरे यदभ्यस्तं तदद्याप्युपपद्यते । हिस्राहिस्रे सृदुकूरे तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥

इत्याद्यागमेन, च जन्मान्तरानुबन्धित्वं ज्ञातुं शक्यं तथा परस्य चित्तममुकविषयमिति ज्ञातुमशक्यं लिङ्गाद्यभा-वात् । चित्तमात्रं तु परस्य हर्षादिलिङ्गेन सुज्ञानम् । यदि पर-चित्तं ज्ञात्वा संयमेन साक्षात्कृत्यास्येदानीं किमालम्बनमिति स्वचित्तं प्रणिधत्ते तदा तत्कालीनमालम्बनं जानाति । रागा-दिष्टत्तयस्तु चित्ताभेदात्साक्षात्क्रियन्तं इति विशेषः ॥ २०॥ सिद्धयन्तरमाह ।

कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशा-संप्रयोगेऽन्तर्द्धानम् ॥२१॥

कायस्य यदूपं चाक्षुषत्वप्रयोजकमिस्त तस्मिन्संयमात्तस्य रूपस्य परचक्षुर्याद्यत्वानुकूलायाः शक्तेः स्तम्भे प्रतिवन्धे सित परचाक्षुषज्ञानाविषयत्वे जातेऽन्तद्धांनं योगिदेहस्याचाक्षुपत्वं यथाकामं सिध्यतीसर्थः । एतेन स्वीयशब्दस्पर्शसमान्धानां सं-यमाच्छ्रोत्राद्यप्राह्यत्वसिद्धिरुक्ता भवति ॥ २१ ॥

विभूत्यन्तरमाह ।

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञा-

पूर्वजन्मकृतिमदानीं स्थितं "कर्म"द्विविधम्। "सोपक्रमं," "निरुप-

क्रमं,""च" फलदानच्यापारयुक्तं शीघ्रविपाकं च सौपक्रमं; सातपदेशे प्रसारितेनार्द्रवस्त्रेण शीघ्रं शुष्यता तुल्यं, कालान्तरे
फलपदिमदानीं निर्च्यापारं चिरविपाकं निरुपक्रमं; निरातपदेशे पिराडीकृतार्द्रवस्त्रत्ल्यम्।तत्र संयमेऽस्य साक्षात्काराचिद्वपाकस्यायुषोऽत्रसानं "मपरान्त"शब्दितं ज्ञायते। परस्य प्रजापतेरन्तो महाप्रलयः। नरादीनां मरणमपरान्तः। तस्य ज्ञानममुष्मिन्देऽशेमुककाले मम देहवियोग इति साक्षात्कारः। तत्र
सोपक्रमकर्मसाक्षात्कारे तद्विपाकस्य झटिति भोगार्थ बहुशरीराणि गृहीत्वा योगी स्वेच्छ्या भियते। एकेन तत्र तद्वागे
मरणविलम्बः। प्रसङ्गादाह। "अरिष्टेभ्यो वे"ति। तत्राध्यात्मिकारिष्टानि करपिहितकणपुटस्य प्राणघोषाश्रवणादीनि, आधिभौतिकानि यमभटदर्शनादीनि, आधिदैविकान्यकस्मात्स्वर्गदर्शनादीनि, एतान्यरिवञ्चासयन्यरिष्टानि त्रिविधानि मरणिलङ्गानि तेभ्यो वा मरणज्ञानं भवस्योगिनोऽपीसर्थः॥२२॥

### मैज्यादिषु बलानि ॥ २३॥

पूर्व मैत्रीकरुणामुदितासु संयमो विहितस्तेन तासां "ब-लानि" वीर्याण भवन्ति । यैर्योगी पाणिमात्रस्य सुखकरः सु-हृद्भवति, दुःखादुद्धर्ता भवति, अपक्षपाती भवति । उपे-क्षा त्वौदासीन्यमात्रं न तस्य बलं किंचिदस्ति संयमभावा-दिसर्थः ॥ २३ ॥

## बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४॥

हस्तिहतुमद्गरुडादि ''वलेषु'' तद्भावने संयमात्तानि बला-नियोगिनः पादुर्भवन्ति । चित्तस्य स्वतः सर्वसामर्थ्यादि-त्यर्थः ॥ २४ ॥ प्रवृन्त्यालोकन्यासात्सूक्षमन्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्॥२५॥

ज्योतिष्मती प्रदृत्तिः पागुक्ता। तस्याः ज्योतिः साक्षात्का-रक्ष्पप्रदृत्तेर्य ग्रालोक आस्पदं सर्वतो विषयतं निर्मलबुद्धि-सत्त्वं, तस्य सूक्ष्मे परमाण्यादौ, भूतव्यवहिते निध्यादौ, विप्र-कृष्टे मेर्वन्तरवर्तिरसायनादौ, "न्यासा"त्प्रक्षेपात्तेषां ज्ञानं साक्षा-त्कारो भवति। सौरालोकसंयोगाद् घटादिज्ञानवदिसर्थः॥२५॥

एवं संयमेन साक्षात्कृतबुद्ध्यालोकद्वारा ज्ञानमुक्का भौ-तिके तद्द्वारा तदाह।

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्॥ २६॥

दिविदेदीप्यमानमार्तग्रहमण्डले सुषुम्नाऽऽदिद्वारके सह-स्नरिश्ममालिनि 'संयमाद्' दृश्याभिन्नं चित्तं चतुर्दशभुवनानि साक्षात्करोतीसर्थः ॥ २६ ॥

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥ २७ ॥

"चन्द्रे" संयमात्रक्षत्राणां सन्निवेशविशेषं साक्षात्करोति । सूर्यस्य नक्षत्राभिभावकत्वात्तत्संयमात्तज्ज्ञानं न भवतीति । भावः॥ २७॥

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥ २८॥

"ध्रवे" संयमात्तासान्ताराणां गति जानाति । इयं तारा-ऽनेन ग्रहेण सहानेन पथा एतावन्तं कालं गच्छतीति ॥ २८॥ एवं बाह्यसिद्धीरुक्त्वाऽऽध्यात्मिकसिद्धीराह ।

नाभिचके कायव्यृहज्ञानम् ॥ २९॥ कायस्य पध्यभागे यन्नाभिचक्रमाधारलिङ्गचकाभ्यां चतुःषद्पत्राभ्यामुपरिस्थितं दशपत्रम् । तस्मिन् संयमादेहस्य संनिवेशं जानाति।वातिपत्तश्लेष्माणस्त्रयो दोषाः। त्त्वग्रीधरमां-सस्ताय्विस्थमज्जाशुक्रानि सप्त धातवः। तेषां पूर्वे पूर्वे वाह्यमि-त्येष कायविन्यासः॥ २९॥

## कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥

जिह्वातन्तोरधस्तात्कण्ठस्य कूपाकारः प्रदेशोऽस्ति । यत्र पा-णादेः संघर्षात्सुत्पिपासे भवतः।तत्र संयमात्तिवृत्तिरिसर्थः॥३०॥

## कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् ॥३१॥

कूपादध उरिम कूर्माकारा नाड्यस्ति। तत्र संयमात्त-त्प्रविष्टस्य चित्तस्य"स्थैर्य"सिद्ध्यतीसर्थः॥ ३१॥

## मूर्द्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३२॥

शिरःकपाले यन्छिद्रं ब्रह्मरन्ध्राख्यं सुषुम्नायोगाद्दृदय-स्यचित्तमिणप्रभायोगाच भास्त्ररं मूर्द्रज्योतिः । तत्र संयमात् सिद्धानदृदयानिप प्रथतीयर्थः ॥ ३२ ॥

#### प्रातिभाद्या सर्वम् ॥ ३३॥

विवेक ख्याति हिं प्रसंख्यानं संसारतारकं तदर्थं संयमे कियमाणे प्रसंख्यानोपसूचकं प्रतिभया ऊहमात्रेण जातं प्रानिभं ज्ञानं भवति । तेन "वा"योगी "सर्व" जानाति । यथा सूर्योन्दियं सूचका रूणप्रभया लोकः पश्यति तद्भवः । "राजवार्तिके" तु सर्वनिमित्तानपेक्षमनोमात्रजन्यं यथाऽर्थं क्रिटित्युत्पद्यमानं ज्ञानं प्रतिभा । तस्याः संयमाव प्रातिभं विवेक ख्यातेः पूर्वभावि ता-

रक्तमुदेति । तेन सर्वे योगी जानातीति व्याख्यातम् ॥ ३३॥ हृद्ये चित्तसंवित् ॥ ३४॥

श्रघोमुखे हृत्पग्ने चित्तस्य स्थाने संयमात्सवासनस्य चि-त्तस्य संविद्भवतीयर्थः ॥ ३४ ॥

सन्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पारार्थ्यात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम् ॥ ३५॥

बुद्ध्यात्मनोर्भाग्यभाकृत्वेनासन्तिभन्नयोर्यः "मत्ययावि-शेषो" बुद्धिपरिणामः सुखदुःखमोहमत्ययः पुरुषस्य मितिव-म्वग्राहिभिरितशेषः साद्ध्यं मितिवम्बद्वारा सुखाद्यारोपः स "भोगो" बुद्धिस्यो हश्यत्वात्परार्थः पुरुषस्य भोक्तः शेष-भूतत्तस्मात्परार्थाद्रोगाचित्मतिविम्बोपसर्जनकृपस्ययद्धपाज्ज-ढादन्यश्चित्स्वभावः मितिवम्बः स्वार्थो नान्यशेषः। तत्र सं-यमात्पुरुषस्य साक्षात्कारो भवति। सोऽपि स्वमकाशेन पुरु-षेण दश्यो बुद्धिस्थो न पुरुषं विषयीकर्तुमीष्टे। कि त्वनात्मा-कारत्वश्चर्यत्वेनात्ममात्रमतिविम्बग्राहित्वात्पुरुषज्ञानिमत्युच्यते। तथा च श्रुतिः। विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति॥ ३५॥ संप्रसस्य संयमस्य पुरुषसाक्षात्कारात्माग्भवाः सिद्धिर्दर्शयित। ततः प्रातिभश्रावणवेदनादशीस्वादवार्ता जायन्ते॥३६॥

"ततः"स्वार्थसंयमात्पातिभं पूर्वोक्तं सर्वगोचरं ज्ञानं मनो-मात्रेण योगजशुक्कधर्मानुगृहीतेन जायते । दिव्यानां शब्दस्प-शक्षप्सगन्धानां ग्राह्काणि श्रोत्रत्वक्चश्चर्णिह्वाघाणानि कन् मेण् "श्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता"संज्ञानि "जायन्ते" दिव्यश- ब्द्याहकं श्रोत्रं यदा योगिनो भवति तदा तस्य श्रोत्रस्य श्रावणिम,ति तान्त्रिकी संज्ञा भवति तथा घाणस्य वार्ता, संज्ञेसाद्युहनीयम् ॥ ३६ ॥

ननु तर्ह्ययं योगी फुतकुत्य इसत आह ।

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥

"ते"प्रातिभाऽऽद्यः "समाधौ" निःश्रेयसफले रतस्यो "पसर्गा" विष्टना भवन्ति । श्रतो मुक्तयर्थी तानुपेक्षते । न ह्यात्मसम्बोधनं विना सिद्धिकोट्याऽपि कृतकृत्यता भवति । तदुक्तम् । परमगुरुणा "श्रीकृष्णोन" ।

प्तद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारतेति । "च्युत्थाने"रतस्य तु ताः"सिद्धयो"भवन्तीसर्थः ॥ ३७ ॥ तदेवं संयमस्य ज्ञानक्ष्पां विभृतिमात्मदर्शनान्तामुक्ता कियाक्ष्पामाह ।

बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच चित्तस्य पर-शरीरावेशः ॥ ३८॥

सर्वत्र व्याप्तिशीलस्य चित्तस्य स्वशरीरमात्रे सङ्कोचेन स्थितिर्वन्धः तस्य कारणं धर्माधर्मी तयोः संयमेन शैथिल्यं भवति। पचरत्यनेन चित्तिमिति पचारो नाडीसङ्घः तस्या-पि संयमेन संवेदनमधुनाऽनया नाड्या सञ्चरतीतिज्ञानं भवति, तथा प्राग्णेन्द्रियमार्गनाडीज्ञानं भवति। तथा च बन्ध-करज्जुनाशे मार्गज्ञस्य स्वप्रवेद्यमप्रवेशव "चित्तस्य"प्रकाये स्रोते जीवति वा प्रवेशो भवति चित्तमन्विन्द्रियाणि विश्नान्त मधुकरराजमिव मिसका इसर्थः॥ ३८॥ उदानजयाजलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्रा। ३९॥

द्वयी खिल्विन्द्रियाणां प्रदृत्तिः । बाह्याऽऽद्याऽऽलोचनक्ष्पा, आन्तरी जीवनयोनिप्रयत्नक्ष्पा सर्वकरणसाधारणी, अस्या कार्याः पश्च प्राणाद्यः। तत्र नासिकाऽग्रादाहृदयं स्थितः प्राणाः, आहृदयादानाभि स्थितः समानो भुक्तं समं नयतीति, आन् नाभरापादतलं स्थितोऽपानो मलपपनयतीति, आनासा-ग्रादाशिरो दृत्तिरुदान उक्तान्तिहेतुः, सर्वदेहच्यापी व्यानः, तेषु प्राणाः श्रेष्ठः । तत्रोदानस्य संयमेन जयाद्विधपङ्ककण्ट-कादिष्वसक्तो योगी लघुत्वादुपरि गच्छति, स्वेच्छया मर्गा च लभत इत्यर्थः ॥ ३६॥

#### समानजयाज्ज्वलनम् ॥ ४० ॥

नाभिनिकटस्थाप्रिच्यापिनः समानस्य वशीकारादमे-"जर्वलनं"भवति, येन ज्वलन्निव दृश्यत इत्यर्थः । एवं प्राणा-दिजयात्स्वेच्छया तिक्रयासिद्धिवेधिया ॥ ४० ॥

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् ॥ ४ १ ॥

त्राहङ्कारिकस्यापि श्रोत्रस्याकाशेनाथाराधेयभावोऽस्ति । उपलक्षणमेतत् ।त्वग्वाय्वोः,चक्षुस्तेजसो,रब्रसनयोः,घ्राणभूम्योः, सम्बन्धेषु संयमादिव्यानीन्द्रियाणि श्रावणवेदनाऽऽद्युक्तसंज्ञानि सम्भवन्ति, यदिव्यशब्दादीन्युगपज्जानातीसर्थः ॥ ४१ ॥

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमालुघुतूलसमापत्तेश्वाका-शगमनम् ॥ ४२॥

तयोः संयोगं जित्वा अधिन त्लादौ वा तद्भावेन स-

#### योगसूत्रवृत्तिः।

माधिना लघुकायो भूत्वाऽऽदौ जले विहरति । तत ऊर्णनाभि-तन्तुषु विहरति । पश्चात्सूर्यरिक्षषु । ततो यथेष्टमाकाशे गच्छ-तीत्यर्थः ॥ ४२ ॥

बहिरकिष्पता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्रूतजयः ॥४३॥

देहेऽहंभावे ससेवः मे मनो बहिरस्विति कल्पनया मनसो देहा"द्वहि"र्टित्तलाभो भवति,सा कल्पिता विदेहाऽऽख्या धारणा तया देहेऽहंभावत्यागे सति स्वत एव विहर्शत्तलाभो भवित सेयमकल्पिता''महाविदेहा"ऽऽख्या धारगा।''ततः"पकाशस्व-भावस्य चित्तस्य क्रेशकर्माद्यावरणक्षयो भवति । ततः मर्वज्ञत्व-लाभ इसर्षः। पञ्चभूतानां स्थूलं दृश्यमानमवयवसंस्थानं पृथिवी-स्वादिजातिमत् क्रमेणैकैकन्यूनैः शब्दादिभिः पञ्चगुणैः स्यूलैर्यु-क्तिमित्येकं रूपम् । अय द्वितीयं तेषां स्वरूपं क्रमेण काठिन्यस्तेहौ-**ब्ल्यवेरण**सर्वगतत्वलक्षणं, वेरणा वायोस्तृणादिवाहकत्वम् । अय तृतीयं तेषां रूपं सूक्ष्मं कारणं प्रमागानः, तेषां सूक्ष्माणि प-अतन्मात्राणि । अथ चतुर्थं तेषां रूपं गुगात्रयं तद्धि स्वकार-गात्वेनान्वेतीत्यन्वयः सामान्यम् । अथ पञ्चमं तेषां भूतानां रू-पमर्थवत्त्वं भोगापवर्गसामध्यं गुणनिष्ठं स्वेषु गुणान्वयादा-गतम् । एवं भूतानां पञ्चक्षेषु कार्यस्वक्षपहेतुषु स्थूलादिक्रमेण संयमाद्भतानि योगिसङ्कल्पानुसारीशि भवन्ति, वत्तानुसारि-ण्य इव गाव इत्यर्थः ॥ ४३ ॥

ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघा-

"ततो"भूतजयाद्योगिनोऽणिमाद्यष्टसिद्धयः प्रादुर्भवन्ति। प्रमाणुतुल्यत्वमणिमा, विभुत्वं महिमा, त्लिप्रिडवल्लुवुत्वं लिधमा, मेरुवद् गुरुत्वं गरिमा, अङ्गुल्या चन्द्रसंस्पर्शनं पाप्तिः, सन्त्रसङ्कल्पत्वं प्राक्ताम्यम्, भूतिनयन्तृत्वं विशत्वं, भूतस्रष्टृत्वमी-िश्चत्विम, सष्टेश्वयोणि। श्रव प्राप्त्यन्तानि स्थूलसंयमात्सिद्धचन्ति। स्वस्पसंयमात्प्राकाम्यम्। श्रविशिष्टं हेतुसंयमादिति विभागः। "कायसम्प"द्वक्ष्यते, तस्य कायस्य भूतधर्मैः कांद्रिन्यादिभिरन-भिष्ठातश्च भूतजयात्सिध्यति। येन शिलाऽन्तः प्रविश्वति, शी-तोष्णादयो न वाधन्त इत्यर्थः॥ ४४॥

रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसंपत् ॥ १५॥

चक्षुःभियं रूपं, लावरायं सर्वाङ्गसौन्दर्यं, बलं वीर्यं, बज्ज-स्येव संहनमन्यवन्युहे यस्य तद्भावो वज्रसंहननत्वं, हनुमित् मसिद्धम् ॥ ४५ ॥

भूतजयानन्तरमिन्द्रियजयोपायमाह ।

ग्रहणस्वरूपास्मिताऽन्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः॥ ४ ६॥

शब्दः षड्जादिः, स्पर्शः शीतादिः, रूपं पीतादिः, रसो मधुरादिः, गन्धः सुरभ्यादिरिति, सामान्यविशेषात्मकशब्दाः दिगोचराः पञ्च दत्तयः कार्याः श्रोत्रादीन्द्रियाणां ग्रहणानि प्रथमं रूपं, प्रकाशकत्वं स्वरूपं तेषां द्वितीयं, श्रास्मितालक्षण-सात्विकाहङ्कारः कारणं तेषां तृतीयम्, । श्रन्वयार्थवत्त्वे चतुर्थः पञ्चमे व्याख्याते । तेषु पञ्चस्विन्द्रियरूपेषु संयमा दिन्द्रिय-जयो"भवति ॥ ४६ ॥

ततः कि तत्राह ।

#### योगसूत्रवृत्तिः।

६९

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४७॥

मनोवत्कायस्यानुत्तमो गितलाभो "मनोजिवत्त्रं," विदेहानपेक्षाणामिन्द्रियाणां दूरवाह्यार्थज्ञाने विकरणत्वं "विकरणभावः," प्रधानस्यान्वयस्य चतुर्थक्ष्पस्य जयः सर्वजगद्वशित्विम,ित सिद्धय इन्द्रियजयाद्भवन्तीत्पर्थः । एता प्रणिमाद्याः
प्रधानजयान्ताः सिद्धयो ऽस्मिन् शास्त्रे "मधुपतीका" उच्यन्ते, मधुन एकदेशवदास्वाद्यन्त इति मधुपतीका मधुतुल्या इत्यर्थः ।
यद्वा । स्थूलादिप्रधानान्तवस्तुविषया योगजन्यर्तम्भरप्रज्ञा
मधु तत्प्रतीकां कारणं साक्षात्कृतं भूतेन्द्रियजयद्वारा यासां
ता मधुप्रतीकाः ॥ ४७ ॥

एवं संयमाद्रज्ञानिक्रयासिद्धयः साक्षाच्छ्रद्धाद्वारा भाविक् वेकख्यात्यर्था उपन्यस्ताः । संप्रति विवेकख्यातेरवान्तरिस-द्धिमाह ।

सन्त्वपुरुषान्यताख्यातिमातस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्त्वं च ॥ ४८ ॥

पूर्वोक्तस्वार्थसंयमेन निर्द्धतरजस्तमोमलस्यान्तः करण-स्य जये वशीकारसंज्ञायामपरस्यां विरक्तौ स्थितस्य बु-द्धिमस्वात्मनोर्भेद ख्यातिर्जायते तन्मात्रस्य तदाष्टत्तिपरस्य योगिनः सर्वेषां भावानां प्रधानतत्परिणामानामधिष्ठातृत्वं नियन्तृत्वं, सर्वेषां भूतभवद्गाविनां ज्ञातृत्वं, च सिद्ध्यति । एषा "विशोका"नाम सिद्धिः ॥ ४८ ॥

ब्रधुना विवेक ख्याते मुख्यां सिद्धिमाह ।

तद्वैराग्याद्पि दोषबीजक्षये कैवल्यम् ॥ ४९ ॥

तस्यां विशोकायां सिद्धौ वैराग्यात्तद्धेतौ विवेकख्या-ताविप वैराग्यं परं भवति । ततो दोषाणां क्षेत्रानां बीजं भ्रा-नितसंस्कारस्तस्य क्षये सर्वात्मना तिरोभावे सित चित्तस्य प-रवैराग्यसंस्कारशेषतायां पुरुषस्य स्वरूपमितष्ठत्वं केवल्यं 'सि-द्ध्यति । इयं 'संस्कारशेषा''ऽऽख्या सिद्धिः ॥ ४९ ॥

अत्र विघ्रोत्पत्तौ निरासोपायमाइ।

स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गा-त् ॥ ५० ॥

चत्वारः खल्वमी योगिनः । प्रथमकल्पिको, मधुभूमिकः, मज्ञाज्योति,रतिकान्तभावनीय,श्च । तत्राद्यः संयमे प्रवृत्तमात्रो-न कि चित्परचित्तादिकं जानाति । द्वितीयः संप्रज्ञातयोगेन मधुमतीं चित्तभूमिमृतम्भरामज्ञाऽवस्थां लब्धा भूतेन्द्रयाणि साक्षात्कृतानि विजिगीषते तज्जयद्वारा पूर्वोक्ताः क्रमेण मधु-मतीका विशोका संस्कारशेषा चेति तिस्रो भूमीर्छब्धुकामः। तृतीयस्तु जितभूतेन्द्रियत्वान्महेन्द्रादिभिरक्षोभ्यो लब्बभूमिन द्वयो निशाकाऽऽदिभूमिद्वयसिषाधयिषया स्वार्थसंयमयत्रवा-न् । चतुर्थस्तु भगवान्महाऽनुभावो लब्धविवेकान्तभूमित्रयो विरक्तो विव्रशङ्काशुन्यो जीवन्युक्तश्चतुर्धभृमौ वर्त्तते। यस्य स-प्तथा मान्तभूमिः मज्ञा व्याख्याता । तत्राग्रस्य योगिनो देव-निमन्त्रणयोग्यता नास्ति । अतः परिशेषान्मधुभूमिको योगी द्वि-तीयो यस्तस्य स्थानिभिः तत्ततस्थानस्वामिभिमेहन्द्रादिभिरुप-निमन्त्रणं पार्थनं क्रियते, भोः इहास्यतां स्वर्गीदस्थाने, रम्यतां कमनीयेयं कन्या, दिव्योऽयं भोगो, रसायनियदं जरामृत्युनि-बारकिम,दं कामगं यानिम,सेवंमार्थने सङ्गः कामः, अहो म-

मायं योगप्रभाव इति स्मय,श्च न कर्त्तव्यः। कि त्विश्चं तत्र दोषं भावयेद् घोरेषु संसाराङ्गारेषु पापच्यमानेन मया जन्मसृति-प्रवन्धचक्रारूढेन कथं चिदामादितः क्षेशकर्मान्धकारविध्वंसियोगप्रदीपः, तस्य चैते तृष्णायोनयो विषयवायवः प्रतिपक्षाः, स खल्वहं लब्बालोकः कथमनया सृगतृष्ण्या वश्चितःः, तस्यैव पुनः पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानिमन्धनीकुर्यामि,ति स्व-स्वित्रोपमेभ्यः कृपण्णप्रार्थनीयभ्यो विषयेभ्य इसेवं निश्चितमृतिः, समाधि भावयेद् । सङ्गे पानिसं, स्मये कृतकुसम्मन्य स्य योगासिद्धः, ततो योगभ्रष्टस्य पुनः संसारस्यानिष्टस्य प्र-सङ्गाद सङ्गस्ययोरकरणं कैवल्यविद्यनिरासोपाय इसर्यः॥५०॥

पूर्वं बुद्धिमितविम्बितपुरुषस्य स्वार्थसंयमात्तारकं विवे-कज्ञानमुक्तं, तत्रोपायान्तरमाह ।

क्षणत्रक्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५१ ॥

श्रभेद्यः कालभागः सत्यः क्षणः । अन्ये मुहूर्तादयः का-लभागाः क्षणासमूहक्षा श्रसत्याः । न हि क्षणानां समूहो व-स्तुसन् तत्रायमस्मात्पूर्वक्षणोऽयमुत्तरक्षण इति क्षणानां, तेषां क्रमस्य, पौर्वापर्यस्य संयमादतिस्क्ष्माणां भेदसाक्षात्का-रो विवेको भवति । तेन च युगपद्वियदादीनां पुरुषान्तानां ज्ञानं साक्षात्कारात्मकं जायत इसर्थः ॥ ५१ ॥

इदं क्षणसंयमजं ज्ञानं सर्वविषयमिस्रग्ने वक्ष्यते । संपति सूक्ष्मं तस्य विषयविशेषमाह ।

जातिलक्षणदेशैरन्यताऽनवच्छेदे तुल्ययोस्ततः प्र-तिपत्तिः॥ ५२॥ श्वान्छेदो निश्चयः । लोके हि भावामां त्रयो भेदिनिश्चयहेतदः। तत्र देशेन लक्षणेन च तुल्ययोगींगवयपोर्जासा भेदधीः।
देशजातिभ्यां तुल्ययोगिनोः कृष्णश्वेतादिलक्षणेन भेदधीः। जातिलक्षणाभ्यां तुल्ययोगामलकयोः पूर्वोत्तरादिदेशभेदाद्वेदिनश्चयः। यदा पुनर्योगिनो ज्ञानपरीक्षाऽर्थं केन चित्पूर्वदेशस्थमामलकमुत्तरामलकदेशे विन्यस्योत्तरामलकमन्यव्यासक्ते
योगिन्यपहृतं, तदा तयोगामलकत्वजातिष्कपपरिणामादिलक्षणेन देशेन च "तुल्ययो"र्जात्यादिभिरन्यत्वनिश्चयासंभवाद
"ततः"क्षणसंयमजविवेकज्ञानादेवान्यत्वपतिपत्तियोगिनो भवति। यस्मिन् क्षणे पूर्वामलकमुत्तरत्र विन्यस्तं, तस्मात्प्राचीनक्षणेषु तस्मिन्पूर्वदेशस्थक्षपपूर्वपरिणाममाला जाता नोत्तरामलक, तस्य तेषु क्षणेषूत्तरत्वपरिणाममालावन्त्वाद. तथा च क्षणक्रमज्ञो योगी तयोः पूर्वोत्तरस्वपरिणाममालाक्षणेभ्योऽस्य
क्षणस्यानन्तर्यं जानन्नधुनेदमुत्तरीमतः प्राक् पूर्वं नोत्तरीमिति
भेदं निश्चिनोतीत्यर्थः॥ ५२॥

## तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५३॥

तत्तत्संयमात्सर्वज्ञतोक्ता, सा मकारमात्रविषया यथा रसवत्यां निष्पन्नैः सर्वेव्यं अने भुक्तिमिति सर्वेव्यं अनमकारै भुक्तिमिति गम्यते। तद्यथा पुनः पात्रस्थैः सर्वेव्यं अने रूपनीतं सर्वमन्नं भुक्तिमित्युक्ते स्वरूपतः मकारतश्च निशेषं भुक्तिमिति गम्यते, तद्भविदं क्षणासं-यमजं विवेकज्ञानं सर्ववस्तुस्वरूपविषयं, "सर्वथाविषयं" सर्वभका-राविषयं, पुरुषतत्त्वावगाद्तित्वात्संसारसागरात्तार्यतीति "ता-रक" संज्ञ "मक्रमं" युगपदेव करतलामलकवत्सर्वसमूहावलम्बन-रिम्यर्थः॥ ५३॥

#### योगसूत्रवृत्तिः।

93

एवं विवेक्षरुपातिकाष्ठाऽवधिकान् तत्त्रिभूतिफलान् सं-यमानुपन्यस्य तादशविवेकरुपातिकाष्ठाऽस्तु वामा वासत्त्वपु-रुपान्यतासाक्षात्कारमात्रं मुक्तये कल्पत इसभिनेसाह ।

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५४ ॥

निरस्तसमस्तरजोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य विवेकख्यासा सं-स्कारशेषस्य सर्वष्टित्तशून्यत्वं शुद्धिः, पुरुषस्यापि निसशुद्ध-स्य तदा कल्पितभोगशून्यत्वं शुद्धिः, एवं तयोः "शुद्धिसाम्ये" सित "कैवल्यम्"।तत्तद्धिभूतयस्तु श्रद्धोत्पादनार्थमुपन्यस्ताः। कै-षल्यं तु बुद्धिवलक्षणपुरुषसाक्षात्कारमात्रादिवद्यानिष्टत्ता-वनागतदुःखानुत्पादक्षपं सिध्यतीसर्थः ॥ ५४ ॥

# द्रति विभूतिपादः ॥३॥



सर्वसाधनसिद्धीनां या स्यात्मिद्धिरनुत्तमा। कैतल्यक्या तत्मात्रं सीतारामं नमाम्यहम्।।

प्रथमद्वितीयपादयोगींगतत्साधने प्रतिपादिते। तृतीये संयमसंज्ञमन्तरङ्गत्रयं संयमस्य लक्ष्याः परिणामभेदाः सिद्धयश्रोक्ताः। तत्र काश्चिदतीतानागतज्ञानादिसिद्धयः श्रद्धाद्वारा
कैवल्ययोगस्याङ्गम्। काश्चिदिन्द्रियजयादयः साक्षादङ्गम्। तारकसंज्ञिविवेकज्ञानसिद्धियोगस्य फलिमिति निक्षितम्। इदानी
कैवल्यस्वक्षपं प्राधान्येन प्रतिपादनीयं, तदर्थं कैवल्यभागीयं
चित्तं परलोकः क्षणिकविज्ञानातिरिक्तात्मा चित्तविकारसुखादिभोक्ता धर्ममेधश्च वक्तव्यः प्रासङ्गिकं चान्यद्वक्तव्यिम्,ति
चतुर्थः पाद आरभ्यते। तत्र प्रथमसिद्धचित्तेषु कैवल्ययोग्यं
चित्तं वक्तकामः पूर्वोक्तसिद्धीनां हेतुभेदात्पञ्चविधत्वमाह।

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥

जन्मना यक्षादीनामाकाशगमनांदिसिद्धिः किपछादीनां च सांसिद्धिकीत्युच्यते। ग्रोषधिविशेषसेवया माग्डव्यादीनाम्। मन्त्रजपेन केषां चिद्धाणमादिसिद्धिः। तपसा विश्वामित्रादीनां सिद्धिः। एताश्चतस्रः "सिद्धयः" पूर्वजन्माभ्यस्तयोगजा एव जन्मादिनिमित्तेन व्यज्यन्ते। ग्रत एव योगाभ्यासे विश्वासेन प्रवित्तिस्ति सिद्ध्यदर्शनेऽपि जन्मान्तरे साफल्यात। "समाधिजास्तु" पूर्वपादे व्याख्याताः॥ १॥

ननु तपःमभावादिहैव नन्दिश्वरस्य श्रीगौरीवछभकटा-स्रवीक्षणन देवशरीरपरिणामः श्रूयते । तत्र न तावदयं नर-देहो देवादिदेहस्योपादानं तिस्मन् स्थिते परिणामान्तरायो-गान्नष्टस्याहेतुत्वाद । नापि तदवयवा एवोपादानं नरदेहमात्र- हेतोविं लक्षणकार्यकारित्वायोगादिसाराङ्घाह।

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥ २ ॥

प्रधानादयः पृथिन्यन्ताः प्रकृतयस्तासां सर्वत्रं सस्वा-बरादिदेहावयवेषु तासामापूराद्धर्मादिनिमित्तानुरोधेनावय-वानुप्रवेशा"ज्ञासन्तरपरिणामो" युज्यते यथाऽग्निकणस्य प्रकृ-सनुग्रहाद्वनादौ बहुतृणादिमण्डलन्यापित्वं तद्वदिसर्थः ॥ २ ॥

ननु प्रकृतापूरो धर्मादिनिमित्तमपेक्षते न वा। न चेत्स-र्वत्रापूरापत्तिः। नाद्यः। धर्मादेः प्रवर्तकत्वे पुरुषार्थः प्रवर्तक इति सिद्धान्तविरोधादित्यत आह।

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥ ३॥

निरिश्वरसांख्ये हि पुरुषार्थ एवानागतः प्रकृतीनां प्रवर्तकः । ग्रामाकं तु सेश्वराणां तदुदेशेनेश्वरः प्रवर्तक इत्युव्यते । "निमित्तं" तु तासां न प्रवर्तकं तत्कार्यत्वात् । किं तु "ततो" निमित्ताद्वरणस्य प्रतिवन्यस्य वाधो भवति धर्मेणाधर्मनिरासे प्रकृतयः स्वयमेव देवादिपरिणामे प्रवर्तन्ते पापातिशयेन पुण्यप्रतिवन्धे सिति तिर्यगादिपरिणामो यथा नहुषस्य सर्पपरिणामः । " क्षेत्रिक-वदि"ति यथा क्षेत्रिकः कृषीवलो जलस्यात्रतदेशादिवरणभे-दनमान्नं करोति ततो जलं स्वयमेव केदारान्तरे प्रवर्तते तन्द्विद्यर्थः ॥ ३ ॥

नतु यदा योगी युगपद्गोगार्थं वहून्कायान् निर्मिभीते तदा तेषु चित्तानि कुतो भवन्त्यत श्राह ।

### निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥ ४ ॥

योगभभावात्रिमीयन्त इति निर्माणानि चित्तानि योगिस-क्कल्पाधीनमक्कत्यापूरात्कायवदहङ्कारात्मक्रतेर्जायन्त इत्यर्थः॥४॥

तर्हि चित्तानां भित्रभित्राभिपायत्वाद्योगिनो भोगासि-दिरित्यत प्राह ।

प्रकृतिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥ ५॥

निर्मितचित्तानां योगी स्वभोगानुकूलपटीत्तिविशेषिनया-मकं चित्तं निर्मिमीते योगवलात्त 'चित्तं" तेषां नायकं भवति तेन भोगस्तदनुसन्धानं युज्यत इत्यर्थः ॥ ५ ॥

एवं जन्मादिभिः पञ्चविधानि सिद्धचित्तान्युक्तानि ते-ष्वपवर्गभागीयं चित्तं निर्द्धारयति ।

तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥ ६ ॥

"तत्र" तेषु जन्मादिजेषु यत्समाधिजं त"द्नाश्यं" हे-भवासनाश्चन्यं मोक्षयोग्यमित्थर्यः ॥ ६॥

योगिनश्चित्तवत्कर्मापि विलक्षणिमत्याइ। कर्माशुक्काकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्॥ ७॥

वाद्धनससाध्यं सुखैकफलकं शुक्तं कर्म स्वाध्यायतपःशी-लानां भवति । दुःखैकफलकं कर्म कृष्णं दुरात्मनां भवति । सु-खदुःखमिश्रफलकं विहःसाधनसाध्यं शुक्तकृष्णं सोमयागादि-रतानां भवति । तत्र ब्रीह्यादिवधन पिपीलिकाऽऽदिपरिपीडया दक्षिणादानादिपरानुग्रहेण च योगादिदं "त्रिविधं" कर्मे"त- रेषाम"योगिनां भवति। "योगिनस्तु" संन्यासिनो बाह्यसाधनसा-ध्यकर्मत्यागान्न शुक्लकृष्णं कर्म, क्षीणक्लेशत्वान्न कृष्णं, यो-गजधर्मस्य फलमनभिध्यायेश्वरापितत्वान्न शुक्लं कर्मास्ति, अ-तश्चित्तशुद्धिविवेकष्यातिद्वारा मोक्षैकफलक"मशुक्लाकृष्णं" "कर्मे"त्यर्थः॥ ७॥

कर्मणः प्रसङ्गाद्वासनाऽभिव्यक्तिफलमाइ।

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ॥८॥

"तत" स्त्रिविधात्कर्मणो मरणकालानन्तरं जात्यायुर्भोगकः-पविपाकदानायाभिव्यक्तौ तस्य विपाकस्यानुगुणानां "वा-सनानाम" भिव्यक्तिभवति न विरुद्धानामित्यर्थः । देवत्वप्राप्तौ चित्ते प्रसुप्ता एव नरकभोगवासना भवन्ति तासामिष्व्यक्तौ दिव्यभोगायोगादितिभावः ॥ ८॥

ननु स्वर्गदेशे देवजन्मिन जातास्तद्वोगेभ्यो वासनाः कथं नर्व्याघ्रादिजन्मसहस्रव्यवधानानन्तरं पुनर्देवजन्मन्यभि-व्यज्यन्ते । अनन्तरजन्मपूर्ववासना एव पूर्वदिनवासनावत्कुतो न व्यज्यन्त इत्यत श्राह ।

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्थं स्मृतिसंस्का-रयोरेकरूपत्वात् ॥ ९ ॥

यद्यपि सुप्तोत्थितस्यानन्तरपूर्वदिनानुभवजवासनाः प्रा-येगाभिन्यज्यन्तेऽन्यवधानात् तथाऽप्यनादिसंसारे येन-कर्मगा यज्जन्मनि भागैर्वासनाः सिश्चताः तासां जन्मको-ट्या देशेन कल्पशतेन च न्यविहतानामपि तज्जातीयेन कर्म-णा तज्जन्मनि पुनः प्राप्ते सित तेनैव कर्मगा जन्मना वाऽभि- व्यक्तानामानन्तर्यमव्यवहितत्वं स्मृतिद्वारा भोगाविहेतुत्व-मिति यावत । विजातीयकर्मारव्यानन्तरपूर्वजन्मवासनानां व्य-क्षकाभावात् प्रसुप्तिरेव व्यवहितानामिष कर्मजन्मनोरिभ-व्यञ्जकयोः सत्त्वादिभव्यक्तिर्युक्ता । न च विजातीयत्वेऽप्य-वव्यवधानादनन्तरपूर्ववासना एव ताभ्यां स्मृताद्याद्यम-भिव्यज्यन्तामिति वाच्यम् । स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वादय-मर्थः किया ज्ञानमन्यद्वा रागाविकं शक्त्यात्मना स्थितः सं-स्कारः ।स च स्वसमानविषयकिक्तयास्मृत्याविहेतुः । क्रियासं-स्कारः कियात्मना, ज्ञानसंस्कारः स्मृतातसंस्कारयोरभेदे-नैकविषयत्वेन चैकरूपत्वात् श्रानन्तर्यशव्दितः कार्यकारण-भावो न विजातीययोः । न हि व्यवधानं संस्कारस्य विरूप-कार्यकारित्वमापादयति घटानुभवजसंस्कारादनन्तरमननुभू-तस्मृत्यापचिरिति ॥ ९ ॥

ननु जन्मान्तीरतवासना न सन्तीति वदन्तं चार्वाकं प्रसाह।

तासामनादित्वं चाशिषां नित्यत्वाद् ॥ १०॥

न केवलं "तासां" वासनानामानन्तर्य किं त्वनादित्वमपीति चार्यः । कुतः । सदाऽहं भूयासीमयाशियां मरणजासस्य नियत्वात्सर्वजनेष्वच्यभिचारादियर्थः । इदमत्राकृतम् ।
जातमात्रस्य कम्पाद्यनुमितो मरणत्रासो द्वेष्यदुःखस्सृतिमच्यभिचारात्कल्पयति, सा वासनां, साऽपि मरणाजदुःखानुभवं,
सोऽस्मिञ्जन्मन्यसम्भाव्यमानो जन्मान्तरं, कल्पयतीसनादिस्वसिद्धिरिति । ननु देहस्यानात्मत्वे कस्य जन्ममरणत्रासः
श्वात्मनोऽनाद्यन्तस्योभयत्वादिति चेव, चित्तस्येति ब्रूमः तस्यैव

ह्यनादिवासनाऽनुविद्धस्याचित्तस्याहङ्कारिकत्वेन विभुनस्तत्त-देहसङ्कोचिवकासशीलटित्तिलाभो जन्मटत्युपरमो मरणं तत्काले दुःखमिसादिसर्वसंसारः ॥ १० ॥

नन्वनादिवासनानां कथमुच्छेदस्तत्राह ।

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभा-

वे तद्भावः ॥ ११॥

नैताः पुरुषवदनादयः कि तु कार्या एवं प्रवाहानादयः अतः कारणाच्छेदादुच्छेदसम्भवः। तथा हि पूर्वपूर्वभ्रमसंस्का-रलक्षणाविद्याऽहमित्यस्मिताहेतुः सा च नरोऽहं ममेदम-निष्टमिति भ्रमहेतुः सोऽपि रागद्वेषयोस्तौ च परिनग्रहादिद्वारा धर्माधर्मयोस्तौ च भोगे सोऽपि वासनासु ताः पुनर्भ्रमादि-ष्वनादिसंसारचक्रमनिशमावर्त्तते। तत्र वासनानां क्रेशकर्माणि हेतवः, देहायुर्भोगाः फलं, चित्तमाश्रयः, शब्दादिकमालम्बनम्, एतः संगृहीतत्वा "दे" पां "कियायोगाङ्गयोगजाविष्ठवविवेक ख्या-सा उच्छेदे सित कारणानामभावादुच्छेदो भवती सर्थः॥ ११॥

ननु सतां संस्काराणां कथमभाव इसत ग्राह । अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदान्द्रमीणाम् ॥१२॥

नासतामुत्यादो न सतां विनाशः "नासतो विद्यते भावो ना-भावो विद्यते सत" इति परमेश्वरणीताश्चतेः। "वेदाहं समतीतानि वर्त्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भृतानी"ति वर्तमानवदतीता-नागतस्य प्रसक्षवेद्यत्वोक्तेश्च न हासतः प्रसक्षवेद्यत्वं सम्भवति तस्मादतीतानागनं धर्मजातं धर्मिणि शक्तिक्षेणास्सेव यत्प-रिणामत्रयसंयमादिना योगिनः साक्षात्कुर्वन्ति कुळाळादयश्च बुद्धावालिख्य कुर्वन्ति यदाऽन्वयी धर्मी स्थिर एक उक्तः।
नजुतिह वासनाऽऽदिबन्धसत्त्वात्तत्त्वज्ञानवैयर्थ्यमिति चेन्न। धमीणामनागताद्यध्वनां भेदाद्वर्तमानाध्वनि हि दुःखादिवासनाचित्रं साधिकारमसंख्येयपरिणामशीलं चित्तं भोग्यताऽऽपन्नं
बन्ध उच्यते। तत्त्वज्ञाने सित निरिधकारमतीताध्वनि प्रवेशितं
प्रकृत्यात्मना सदिपि पुनक्त्थानवीजस्य कर्तव्यपुरुषार्थस्य कुतत्त्वान्न पुनरावर्तत इसर्थः॥ १२॥

श्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तीत्युक्तं तत्र किं स्वरूपमित्यत आह ।

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३॥

व्यक्ता वर्तमानाध्वानः, स्रक्ष्मा अतीतानागताध्वानः, ते म-हदादयो घटादिविशेषान्ताः गुणात्मानः सत्त्वरजस्तमःस्व-रूपा इत्यर्थः । सर्वे भावाः सुखदुःखमोहात्मकगुणान्वितत्वेन तत्मकृतित्वात्तत्स्वरूपा एव यथा घटादयो मृदन्विताः मृ-त्स्वरूपाः प्रकृतिविकारयोभेदाभेद्रूपतादात्म्यात्तत्र गुणाः परिणामिनित्याः । अन्ये सर्वे भावाः प्रतिक्षणपरिणामाः स-णविश्वंसिनः । पुरुषस्तु कूटस्थः । तदुक्तं भाष्ये ।

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छिति । यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकमिति ॥ ऐन्द्रजालिकवत्क्षणविध्वंसीत्यर्थः ॥ १३ ॥

नतु यदि वयो गुणाः परिणामिनः तर्हि परिणामानां मत्येकमेकत्वं न स्याद न हि सृत्तन्तुदुग्धानामेकः परिणामो दृष्ट इत्यत आह ।

परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् ॥ १४॥

वहूनामप्येकः परिणामो दृष्टः यथा रुमास्थले क्षिप्तानां गजाश्वादीनामेको लवणपरिणामः, वर्षितैलाग्नीनामेको दीपपित्यामः, सृदादीनां त्वङ्गाङ्कित्वाभावान्न परिणामेकत्वम् । गुणानां तु परिणामस्याङ्गाङ्किभावस्यैकत्वाद्रस्तुनो महदादेस्तत्त्वमेनकत्वं युज्यते । तत्र सत्त्वस्याङ्कित्वे गुणत्रयादेको महान, तस्मादेकस्माद्रजःप्रधानादहङ्कारः, तमःप्रधानात्पञ्च तन्मात्राणि प्रत्येक्षमेकत्ववन्ति भवन्ति, श्रहङ्कारात्सात्त्विकाद्वुद्धीन्द्रियाणि, राज्यस्कित्वे निद्रयाणि, उभयात्मकान्यनः । एवं शब्दतन्मात्रस्याङ्कित्वे सस्याकाद्यः पञ्चतन्मात्राणामेकः परिणामः । एवं स्पर्शन्त्रपरसगन्धतन्मात्राणां क्रमेणाङ्गित्वे वाय्वग्नयम्बवन्यः पर्शेकं जायन्ते। एकस्माद्धहवः परिणामास्तु वहुपरिणामवासना-क्ष्याक्तिवैचित्र्यादिसलं विस्तरेण ॥ १४॥

ननु क्षणिकविज्ञानात्मकचित्तातिरिक्तं वस्तु नास्सेव य-त्ममेयं तद्विज्ञानाभिन्नं, यथा विज्ञानं, ममेयाश्च घटादयोऽतः कस्यैकत्वनानात्वचिन्ता चित्तमेव ह्यनादि समनन्तरमत्ययात्म-कवासनाविचित्रं द्रव्यगुणात्मना भातीति वदन्तं बौद्धं मत्याह ।

वस्तुसाम्येऽपि चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः॥१५॥

तयोश्चित्तवस्तुनो "विभक्तः" "पन्था" भिन्नो मार्गः विज्ञानार्थयोभेंद इति यावत । कुतो वस्तुनः स्त्रीपिगडादेः साम्येऽपि
चित्तानां भेदाद्यदेकस्यां नाय्यां पत्युः सुखविज्ञानं, सपत्न्या
दुःखविज्ञानं, तदलाभे कामुकस्य मोहो विषादस्तद्विज्ञानं, निक्कामस्योपेक्षाविज्ञानं, सर्वेषां या त्वया दृष्टा सा मयाऽपि
दृष्टेत्यवाधितप्रत्यभिज्ञानादेकं वस्त्वनेकं विज्ञानमिति तयोभेंदः । यदेकं तदनेकभ्यो भिन्नं, यथा नीस्वविज्ञानं पीतवि-

कानेभ्यः, एकं च वस्त्वतः स्वगोचरानेकिविज्ञानेभ्यो भिन्नम् । च च ममेयस्य ममैक्यं युक्तम् । एकत्वे विषयविषयित्वविरोधाद्धा-ग्रार्थाभावे विज्ञानानां नीलपीताद्याकारत्वायोगाच । न च म-मेयात्मकवासना तत्र हेतुरिति वाच्यम्। नष्टस्याहेतुत्वाव। न चै-कक्षपादर्थात्तत्र कथं चिक्तवैचित्र्यमिति वाच्यम् । अर्थस्य वि-गुणत्वाद्धर्माधर्माविद्याऽपेक्षयाऽर्थगतानां सत्त्वरजस्तमसामुद्रेका-त्युखदुःखमोहविज्ञानहेतुत्वं तत्त्वज्ञानापेक्षया गुणानां साम्या-हुपेक्षाहेतुत्विमिति युक्तत्वात्तस्मादिस्त विज्ञानातिरिक्तोऽर्थः॥१५॥

यत्तु कश्चिदाह । अस्तु विज्ञानादन्योऽर्थः स तु जहत्वा-द्विज्ञानग्राह्यः मातिभासिको नाज्ञातोऽस्तीति । स वक्तव्यः कु-तस्तस्योत्पत्तिरिति, ग्राहकविज्ञानाचित्तादिति चेत् किमेक-चैत्रचित्तस्य घटवस्तुकार्यम्, उत चैत्रमैत्राद्यनेकचित्तानां, नाद्य-इसाह ।

# न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्॥ १६॥

यद्येकचित्तस्य कार्यं घटवस्तु तदा तिस्मिश्चित्ते पटादिषु व्यये तद्वस्त्व "प्रमाणकं" "किन्न" ष्टं "स्या" दिस्र थः । न चेष्टापत्तिः । पुनस्तदर्भने सोऽयमिस्रवाधितपर्याभज्ञानादेकस्य व्यय्वत्वेऽप्यान्येन दृश्यमानत्त्राच तस्मान्नेकचित्ततन्त्रं वस्तु नाष्यनेकचित्ततन्त्रं प्रातिभासिकस्य स्वय्ववदेकचित्ततन्त्रत्विन्यमात्पूर्व-मेकेन दृश्यमाने घटे बहुचित्तैः पश्चात्सम्बन्धे विस्वस्याघटा-न्तरोत्पत्तिप्रसङ्गाच सामग्रीवैस्वस्याद । कि चोद्रदर्शनकाले पृष्ठभागो नास्तीत्युद्धप्राप न स्याद तस्मान्न प्रातिभासिकं वस्तु कि जुचित्तातिरिक्तं स्वतन्त्रमिति सिद्धम् ॥ १६॥

#### योगसूत्रवृत्तिः।

63

ननु सिद्धान्ते विभुनश्चित्तस्य सर्वसम्बन्धात सदा सर्वे ज्ञायेतेयत ग्राह ।

तदुपरागापेक्षत्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् ॥१७॥

यद्यप्याहक्कारिकत्वाचित्तेन्द्रियाणि विभृति तथाऽपि तेषामहक्कारे सुप्तानां सम्बन्धो विषयस्य स्फूर्तावहेतुः कि तु कर्मणाऽभिन्यक्तानां देहस्थानां, तथा चेन्द्रियद्वारा येनार्थे-न"चित्तस्यो"परागः तस्मिन्नर्थे चित्तं स्वनिष्ठाचित्मतिविम्बद्धारा स्फूर्तिं धत्ते तमर्थे स्वाकारद्यतिद्वारा बुद्धिस्थमतिविम्बद्धारा पुरुपश्चेतयते नान्यमिति "वस्तु " " ज्ञाताज्ञातं " भवति । भ्रत एव चित्तं तद्योपरागमपेक्ष्य कदा चिद्वस्तु जानाति कदा चिन्नेति ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्परिग्रामीति भावः ॥ १०॥

तह्यात्मनः परिगामित्वमियत भाइ।

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या-परिणामित्वात् ॥ १८ ॥

पुरुषस्य हि सिप्तमूदादिसर्वद्यात्तकं चित्तं विषयः स यदि चित्तेन स्वविषयशब्दादिवत पुरुषेण स्वसत्ताकाले न ज्ञायेत तदा चित्तवत्परिणामी स्यात्पुरुषः द्वतिपरिणामं तत्तदाकार-पपेक्ष्य तज्ज्ञातृत्वापातात तदा कि परिणामिद्वयेनेति चि-त्तादन्यः पुरुषो न स्यात् सदैव तु स्वसत्ताकाले ज्ञायमा-नाश्चित्तदत्त्यो भोग्याः शब्दाद्याकाराः तस्य भोग्यस्य प्रभो-मांक्तुरपारिणामित्वं ज्ञापयन्ति साक्षिणोऽपरिणामित्वादेव हि स्वयं "सदा " जाता "भवन्ति नान्ययेत्यर्थः ॥ १८॥ नवु चित्तामेव क्षाणिकं स्वमकारां स्वस्वार्थयोभीसकम- स्तु कि साक्षिणेत्यत आह ।

### न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥ १९॥

क्षि घट इतिवत सुख्यहं, क्रुद्धोऽहं, शान्तं मे मन, इति
"दृश्यत्वा"चित्तं "स्वाभासं" स्वप्नकाशं "न" भवतीत्यर्थः । अयं
भावः । किमिदं स्वप्नकाशत्वं न तावत्स्वाभिन्नप्रकाशिक्रयाकर्मत्वं
क्रियाकर्मणोरैक्यायोगान्न हि गतिर्गम्यतेः किं तु ग्रामः, नापि
पुरुषवचित्तस्य स्वभिन्नप्रकाशाविषयत्वं क्रुद्धं मे मन इसनुभवविषयत्वादतो दृश्यत्वात्स्वातिरिक्तद्रष्टृकं चित्तं सोऽह्मितिप्रत्यभिज्ञानान्न क्षणिकमिति ॥ १९ ॥

#### किश्व।

# एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ २०॥

श्रीणकवादिन एकस्मिन्नेव क्षणे चित्तचैतन्ययोरुभयोरवधारणं न सम्भवतीत्यर्थः । तथा हि । घटमहमद्राक्षमिति चित्तार्थयोः स्मरणं तयोरनुभवजन्यं तत्र
चित्तक्षणे तयोः कथमनुभवः । न च चित्तमेवोभयानुभवइति वाच्यम्। अर्थस्य चित्तजन्यत्वेऽर्धक्षणे चित्तासत्त्वादजन्यत्वे
तत्समकालत्वेऽपि तदुत्पत्तितादात्म्ययोरभावेन तद्भाद्यत्वायोगाद् असम्बद्धग्राहित्वे चित्तस्य सर्वज्ञताऽऽपत्तिः । उक्तं हि ।
"सौगतैः""अतदुत्पतिरतदात्मा च तेन न गृद्धत"इति । न वा
चित्तं स्वानुभवं दृश्यत्वादित्युक्तं, नापि चित्तं स्वस्वार्थयोरनुभवद्भयम् । अतिक्षणिकस्योत्पत्तिच्यितिरक्तच्यापाराभावाद ।
उक्तं हि ।"भृतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यत"इति।न
चैकस्माद्धापारभेदं विना कार्यभेदो युक्तः । न वा स्वप्ने क्षानं

क्षेयं च युगपत्कर्तुं शक्यं तस्मात्साक्षिणैव चित्तचैतन्ययोरनु-भव इति सिद्धम् ॥ २०॥

ननु माऽस्तु चित्तं स्वदृश्यं चित्तान्तरेण दृश्यतां कि सा-क्षिणेयत ग्राह ।

चिन्तान्तरदृश्यत्वे बुद्धिबुद्धेरातिप्रसङ्गः समृतिसंक-रश्च ॥ २१ ॥

यदि नीलाकारं चित्तं चित्तान्तरेण दृश्यं तदा तदिष्
बुद्धिक्षं चित्तमन्यया बुद्ध्या साऽप्यन्ययेसनवस्थापातात्। न
च द्वित्रास्त्रिचतुराः पञ्चषा वा चित्तात्मानो ग्राह्या इति नानवस्थेति वाच्यम्। ग्राहकचित्तस्यानिश्चये ग्राह्यचित्तानिश्चयात्
गेहे घटो दृष्टो न वेति संशये, न दृष्ट् इति व्यतिरेकिनिश्चये, चार्थिनिश्चयादर्शनेन ज्ञानचित्तानिश्चयस्यार्थानिश्चयाद्देत्त्वात् तत्तवनन्तचित्तानामनुभवे चानन्तचित्तस्मृतीनां संकरश्च पाप्रोति स्मृत्त्यादश्वत्यग्रहत्वात् ग्राहकाभावाच्चेयं नीलिचित्तस्मृतिरियं पीतिचित्तस्मृतिरिति विभागो न स्यादिसर्थः। चित्तानां समत्वाद् दीपानामित्र ग्राहकत्वासंभवश्च। ग्रतः
साक्षिवेद्यं चित्तिति सिद्धम्॥ २१॥

ननु कूटस्थस्य साक्षिणश्चिन्तेन कियापूर्वकसम्बन्धा-भावात्तत्तेन कथं संवेद्यिमत्यत आह ।

चितरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारताऽऽपत्तौ स्वबुद्धिसं-वेदनम् ॥ २२॥

यथा बुद्धेः क्रियया घटादिसंश्लेषः प्रतिसंक्रमोऽस्ति प-रिग्णामित्वात्र तथा चितेर्बुद्धौ प्रतिसंक्रमोऽपरिग्णामित्वात् । किं तु सूर्यस्य जले प्रतिबिम्बविचितेर्बुद्धौ प्रतिबिम्बे सित बुद्धिश्चदाकारताऽऽपत्तौ स्वस्य भोग्याया बुद्धेः संवेदनं भवति चिच्छायाग्राह्यत्वसंबन्धेन चिदुपरक्तं चित्तं चिद्वेद्यिमित्यर्थः। "अप्रतिसंक्रमाया"श्चितेः सान्निध्यात्तस्याश्चितेराकारक्ष्याया यत्र तद्भावापत्तौ सत्यां स्वभोग्यबुद्धिसंवेदनिमिति योजना ॥२२॥

ननु यदि चित्तातिरिक्त श्रात्माऽस्ति तर्हि कथं केषां चित् चित्तमेवात्मेति भ्रम इसाशङ्क्य चित्तस्य सर्वार्धग्रहश्च-सामर्थ्यं तेषां भ्रमवीजमाह।

# द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ २३ ॥

द्रष्टा पुरुपश्चेतनः दृश्यं शब्दाद्यचेतनिमति तत्सर्व चेतनाचेतनमर्थो विषयो यस्य तत्सर्वार्थ तत्र तत्सानिध्याचिद्रपतामिव प्राप्तं द्रष्ट्ट चिदुपरक्तं द्रष्ट्टिवषयं भवति इन्द्रियादिद्वारा दृश्योपरक्तं तदाकारं भवित । तथा च भोग्यशब्दाद्याकारं सुखदुःखादिपरिखामलक्षर्णभोगात्मकं दृश्यमपि चिक्तं
चित्पतिविम्बाभेदादात्मेति भ्रमः सौगतानां युक्तः । चित्तस्य जपाकुसुमाद्यर्थाकारग्रहृशीलाभिजातस्य स्फटिकमाणकलपस्य दृश्याकारग्राहित्वाचिचत्तातिरिक्तार्थो नास्तीति विज्ञानवादिनां भ्रमः । अत्रश्यं विवेकः । चित्तस्य भोग्यत्वाद्रोक्ताऽन्यः स्वीकर्तव्यः स निस्योदिता चिच्छक्तिरित्युच्यते । द्विधा चिच्छक्तिः निस्योदिता ऽभिव्यङ्गा चेति ।
तत्र निस्रोदितायाः कृटस्यचिच्छक्तेः चित्तसन्त्राभिव्यङ्ग्या
चित्पतिविम्बद्भपा सुस्यादिसाद्य्यमापन्ना चिच्छक्तिभोग
इत्युच्यते । स द्विधिश्च भोगः चिद्यतसानताद्भप एकः, परिखामलक्षर्णोऽपरः, तत्राभिव्यङ्ग्या चिळिक्तिराद्यः पुरुषस्य

भोगः, भ्रपरः सुखादिपरिणामो बुद्धेः प्राप्तचैतन्याया इति । इत्यं बुद्धिपुरुषान्तरं विविच्य विध्वस्तसमस्तमलजालं निश्चलपदी-पशिखाकारं समाहितं प्रशान्तवाहिचित्तं पुरुषसत्तां निश्चि-नोतीति तात्पर्यम् ॥ २३ ॥

इतश्च चित्तादन्यो भोक्ताऽस्तीयाह । तदसं व्येयवासनाभिश्चित्तमिप परार्थ संहत्य का-रित्वात् ॥ २४ ॥

यद्यपि क्रेशकर्मविपाकवासनाभिरनन्ताभिः सुलाद्याश्रयतया भोक्तृकल्पं "चित्तं " तथाऽपि परस्य निरुपचरिताचत्स्वभावस्यार्थों भोगापवर्गों साधयतीति "परार्थं " भोग्यमेव न भोक्तित यावत । कुतः । संहस्र देहेन्द्रियादिसहकारिभिर्मिलित्वा भोगादिकार्यकारित्वात्, यन्मिलित्वा कार्यकारि
तत्परार्थं, यथा ग्रहादि, न हि स्तम्भादिभिः संहस्र ग्रहं स्वस्य
वसितं करोति कि तु परस्मै विष्णुभित्राय । एवं गुणा अपि
बुद्ध्यादिकं परार्थं कुर्जन्तीति युक्तमत एव पुरुषक्रोपत्वाद्
गुणा उच्यन्ते । तथा च सत्त्वादयः परार्थाः संहत्य कारित्वाद्धहवदिसस्य हेतोः पक्षधमतावलाद् गुणेरसंहतः ग्रदो निक्रिलः स्वार्थश्चिन्मावपरः सिध्यति । यो यस्य भोक्ता स तेनासंहतो यथा ग्रहस्वामीति व्याप्तेः गुणभोक्तरपि परार्थत्वेऽनवस्थानात्पुरुषात्र परं कि चिदिति "श्रुते"श्च । तस्माग्यस्य
भोगापवर्गी गुण्मयबुद्ध्या कर्तव्यौ सुखदुःखाभ्यां योऽनुकूलनीयः प्रतिकूलनीयश्च स भोक्ताऽस्तिति सिद्धम् ॥ २४ ॥

इयता सूत्रजालेन जन्मादिसिद्धि, चित्तेषु मोक्षयोग्यचित्तं निर्द्धार्य, कर्मनासनामपश्चपूर्वकं विज्ञानिभन्नार्थसाधनेन परलो- कादिमपञ्चं परलोकिनं च भोक्तारं निरधारयद् । अधुना कैवल्यं निरूपितुं तद्योग्यमधिकारिगां दर्शयति ।

विशेषंद्रिंन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५॥

पूर्वसुकृतबलात्कस्य चित्पुरुषधौरेयस्यात्मभावे तत्त्वे भा-वना जिज्ञासा भवति काहं कस्य कुनो वेति तस्याधिका-कारिणः पूर्वोक्तविवेकेन बुद्धेरन्यश्चिन्मात्रः पुरुषोऽहामिति "विशेषद्यश्चिनः" तत्त्वजिज्ञासा विनिवर्तते, इच्छायाः स्वविषय-लाभनिवन्त्यत्वात्। यस्य तु नास्तिकस्य देहाद्वुद्धेर्वाऽन्यो भोक्ता नास्तीत्यनात्मन्यात्मभावना दार्ट्यं सोऽनिधकारी, यस्तत्त्व-जिज्ञासुः सोऽधिकारीति भावः॥ २५॥ नतु तत्त्वजिज्ञासोविशेषदर्शनानन्तरं कीदृशं चित्तमिस्रत आहृ।

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् ॥ २६॥

पूर्व बुद्धचादावात्मभ्रमदशायां यिच्च विषयिनिम्नं संसारप्राग्भारमासीत् तिद्दानीं निष्टत्तभ्रमस्य योगिन"श्चित्तं" विवेकिनिम्नं" दृण्दृद्ययोर्भेदो विवेको निम्न भ्रालम्बनभूमिर्यस्य तिद्ववेकिनिष्ठामिति यावद् भ्रत एव कैवल्यं प्राग्भारोऽविधर्यस्य त"त्कैवल्यप्राग्भारं" कैवल्यफलावसानं धर्ममेघाष्ट्यध्यान्ततं भवती सर्थः ॥ २६॥

नन्तीदशस्य चित्तस्याइंममेतिव्युत्थानप्रसयाः कुतो भ-वन्तीसत आह ।

ति चेछद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ विवेकष्याति इपमसंख्यानपरस्यान्त्रहं क्षीयमाणेभ्यो च्यु- त्थानसंस्कारभेयः प्रसंख्यानिच्छद्रेष्वभिव्यक्तेभ्यः प्रत्ययान्त-राणि व्युत्थानद्भपाणि भवन्तीत्यर्थः॥ २७॥

ननु सत्यपि प्रसंख्याने च्युत्थानसंस्काराः कार्यायोत्ति-ष्टन्ति चेत्, कस्तेषां हानोपाय इत्यत ग्राह ।

हानमेषां क्लेशवदुक्तम् ॥ २८ ॥

अविद्यारागादिक्तेशाः कियायोगतन्कृताः तत्तद्वसरल-ब्धप्रसराः प्रसंख्यानद्हनद्ग्धाः पुनिश्चित्ते संस्कारं न प्रसुवते । एवं व्युत्थानसंस्कारा अपि विवेकख्यासपरिपाकद्शायां प्र-स्यान्तराणि कुर्वाणाः परिपक्षप्रसंख्यानदहनद्ग्धात्मवीजभावा न प्रसवधर्माणो भवन्तीति " क्लेशवदेषां " " हानसुक्तं" वेदितव्यिमत्यर्थः ॥ २८॥

एवं प्रसंख्यानेन व्युत्थानस्य निरोधमुक्ता प्रसंख्यान-स्यापि निर्वीजयोगापेक्षया व्युत्थानरूपस्य निरोधोयायमाह ।

प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्ध-र्ममेघः समाधिः ॥ २९ ॥

षड्डिशतितत्त्वान्यालोचयतः सत्त्वपुरुषान्यताख्यातियां जायते सर्वाधिष्ठातृत्वाद्यवान्तरफला तत् प्रसंख्यानम्, तत्रा"प्यकुसीदस्य" कुत्सितेषु विषयेषु सीदतीति कुसीदो रागः तद्रहितस्य सर्वात्मना विवेकख्यातिरेव सन्तति प्रभो "धर्ममेघ सं इः" "समाधि"र्भवति । स च खल्वशुक्क कृष्णं धर्म कैवल्यफलं मेहिति सिअतीति धर्ममेघ इत्युच्यते । प्रसंख्याने वैराग्याद्धर्ममेघे सति परवेराग्योदयात्प्रसंख्यानस्य निरोधो भवतीति भावः ॥ २६ ॥
इमं क्रमं स्फुटयति ।

१२

#### मणिप्रभा ।

90

## ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३०॥

"ततो"धर्ममेघात क्रेशानां पञ्चानां सवासनानां तन्मूलानां कर्मणां च निर्दात्तर्भवतीत्यर्थः ॥ ३० ॥

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयम-रूपम् ॥ ३१॥

स्राहण्यन्ति चित्तिमियावरणा रजस्तमोमयाः क्रेशकर्मक्षा मलाः सर्वे ते आवरणाश्च मलाश्च सर्वावरणमलाः तैर्धमेमेघध्यानेनापेन्तस्य ''ज्ञेषं'' चेतनाचेतन्तर्य ''ज्ञेषं'' चेतनाचेतन्ति सर्व ''मल्पमे''व भवति, यथा शर्राद अशेषघनादिमलापेते नभित्त सर्व ''मल्पमे''व भवति, यथा शर्राद अशेषघनादिमलापेते नभित्त सर्वः प्रयोतमानप्रचण्डमार्चग्रहम्भाशपटले घटाद्यः प्रकाश्या अल्पा भवन्ति तद्भदत्यन्तिर्नर्मलस्य बुद्धिसत्त्रस्य प्रकाशस्य किञ्चाम यन्न गोचर इति भावः । सेयं धर्ममेघस्य परा काष्ठा दिश्चता, अत एव धर्मा, न च श्चियन्त इति च्युत्पत्या । सर्वानेत्र क्रेयान्महित प्रकाशयत्यिष धर्ममेघ इसाइ, अयमेव दि धर्ममेघपरिपाको ज्ञानप्रसादः करतलीकृतामलकवत्पुरुष् विदेषिमपरोक्षीकुर्वन्निर्मलजलान्तर्मत्स्यानित्र जडाविशुद्ध-प्रकृतिचिकारदृश्यविषयान्तर्गताशुद्धिवनाशादिद्योपान् प्रकट-यन् चिचतपिस्त्रनो निर्वीजयोगारूर्यानिध्मापाद्यन् परवैरा-ग्यमित्युच्यते ॥ ३१ ॥

निन्वदं परवैराग्यं क्रेग्रान्सम्लकापं कषत कुशलाकुशलांश्र कर्माशयान् सम्लघातं निहन्तुमुत्सहतां, तथाऽपि गुग्रानां स्वतः परिणामशीलत्वाव ताहशमपि पुरुषं प्रति देहेन्द्रि-याणि परिग्रामक्रमोऽनुवर्ततामिति तत्राह ।

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ॥ ३ २॥

"ततो" धर्ममेघफली भूतपरवैराग्यात्मकानन्तज्ञानानन्तरं गुणानां भोगविवेक ख्याति रूपपुरुषार्थक रणात्प्राग् यः परिणामानां महदादिघटान्तानां स्रष्टावानुलोम्येन, पलये घटः पृथिव्यां लीयते; पृथिव्यप्सुः आपस्तेजसी; त्यादि प्रातिलोम्येन, च
क्रम आसीत् तस्य परिसमाप्तिरेव तं पुरुषं प्रति "गुणानां," पुरुपार्थत्वादनागताध्वा हि पुरुषार्थों गुणानां प्रवर्त्तक स्तिस्मन्
कृते गुणा न क्षणमपि स्थातु मुत्सहन्त इति भावः ॥ ३२ ॥

#### ऋमशब्दार्थमाह ।

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तिनिर्प्राद्यः क्रमः ॥३३॥

सणाः कलांशास्तेषु समाहितबुद्धिना क्रमो क्षेयः। तव "क्षणप्रतियोगी" क्षण्य स्व स्व प्राप्तियोगी। एवं क्षणिकपरिणामक्रमो मन्तरूपको यस्य स क्षणप्रतियोगी। एवं क्षणिकपरिणामक्रमो मन्तरूपको यस्य स क्षणप्रतियोगी। एवं क्षणिकपरिणामक्रमो मन्तरूपका यस्य स स्व प्राप्तियोगी। एवं क्षणिकपरिणामक्रमो मन्तरूपका व्यापताच । "परिणामापरान्तिनर्ग्राह्य" इति मृदि फिण्डघटकपालचूर्णकणानां प्रत्यक्षपरिणामानां पूर्वान्तः। पिण्ड
प्रप्रान्तः कण, इति पूर्वोत्तराविध्रहणेन क्रमो निश्चिस ग्राह्यो
भवति, पिण्डानन्तरं घट इति क्रमोऽत्र प्रत्यक्षः। क चित्सुरिक्षतवस्त्रादौ पुराणाताद्यानेन पूर्वान्तनवत्वपरिणाममारभ्य क्षणे
स्व पुराणातायाः स्कृष्मतमस्कृष्मतस्यूष्ट्यतस्यूष्टतम्बेन
कायमानाया भेदं ज्ञात्वा नवत्वानन्तरं स्कृष्मतमपुराणता तदनन्तरं
सक्ष्मतरपुराणतेति क्रमोऽनुमेय इसर्यः। नन्वयं क्रमः किमनित्येरूपकारित उत नित्येष्वपीति पश्चश्चेदित्त नित्येष्वपीति वदामः।
तत्र नित्या द्विवधाः। कूटस्थिनित्याः पुरुषाः, परिणापिनित्या गुणाः,। यस्मिन् धीमीण धर्मलक्षणावस्थाभिः परिण्म्यमाने स्वरूपं न विहन्यते तत्परिणामिनिसता तत्रा-

1

नित्येषु बुद्धचादिषु धामपु रागादिपरिणामक्रमस्य पूर्वान्त-भावेऽप्यपरान्तः पुरुषसाक्षात्कारोऽस्तीति क्रमः तेषु साविधकः. गुर्गेषु परिणामिनिसेषु परिगामकमो निरवधिकः, मुक्तपुरु-षान्प्रत्युपरमेऽपि वद्धान्पसिवच्छेदात । ननु सर्वे पुरुषा मुच्यन्ते न वा । आद्ये, प्रधाने परिणामः सावधिकः । द्वितीये, तत्त्वज्ञाना-विश्रम्भ इति । तत्रादुः साङ्ख्याचार्याः। प्रस्ति त्रिविधः पश्नः। ए-कान्तवचनीयः,विभज्यवचनीयः,श्रवचनीयश्चे,ति।तत्राद्यो यथा। किमयं सर्वजातो मरिष्यतीति प्रश्नः, स एकान्तेन वक्तव्यः म-रिष्यसेवेति। त्वया कृतस्तु द्वितीयः, स विभज्य वक्तव्यः, यस्य तत्त्वख्यातिः स मुच्यते नान्य इति। एवं च जन्तूनामानन्सात्पु-राणादौ सर्गपलयानन्यश्रवणाच न सर्वमुक्तिः। तृतीयस्तु प्र-धानपरिणामक्रमः समाप्यते नवेति पश्नः। अपमुत्तरानर्हः, अ-शक्यावधारगात्वात् । यद्वा, कुशलस्यान्तवानसंसारक्रमः अकुश-लस्य नेति व्याकरणीयोऽयं प्रश्न इति । तस्मात्सदा परिणा-मिषु निसेषु गुर्गेषु क्रमवत्परिसामभेदादस्ति क्रमः, कूटस्थ-नित्येषु पुरुषेषु बुद्धचादिपरिणामभेदारोपात्कल्पितः न वास्तव इति सर्वमवदातम् ॥ ३३ ॥

अधुना शास्त्रपतिपाद्ययोगफलं कैवल्यं दर्शयति।
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति॥ ३४॥

कृतभोगापवर्गाणां कृतकृत्यानां बुद्धचादि"गुणानां"प्राति-लोम्येन प्रसवः व्युत्थानसमाधिपरवैराग्यसंस्कारा मनिस लीयन्ते, मनश्चास्मितायां लीयते, सा महित, महत्तत्वं गुणेष्विति प्रलयः। तत्प्रधानस्य" कैवल्यं"पुरुषविद्योष उपचर्यते। यद्वा,"चि- तिशक्ति"श्चित्स्वभावा पुरुषव्यक्तिः स्वरूपमात्रेग् प्रकर्षेण तिष्ठ-तीति "स्वरूपप्रतिष्ठा" पुनर्बुद्धधाद्यनर्थेनात्यन्तिकवियोग इति यावद तदिदं पुरुषस्य नित्यस्य नित्यशुद्धासङ्गस्य प्रकाश-स्य कैवल्यमिति रमग्रीयम् । सौव इतिशब्दः शास्त्रपरिसमा-प्रिदर्शनार्थः ॥ ३४ ॥

यद्वागमणवप्रपित्तदहनः सद्योऽन्तरायादवीं
दग्ध्वा स्वात्मिन वोधदीपमचलं स्ते तमःपाटनम् ॥
यत्र न्यस्तममस्तकमं जनयेद्योगं तदङ्गं विना
वन्दे सिद्धिमुवं तमीक्षमिनशं कैवल्यदं राघवम् ॥ १ ॥
यत्प्रसादलवः स्ते मोक्षाद्याः सर्वसंपदः ।
उमाधवं महेक्षानं तं काक्षीनिलयं भजे ॥ २ ॥
फग्गीन्द्रसूत्रसंवद्धा व्यासवाद्ध्याग्रभूषिता ।
मद्राङ् मौक्तिकी माला स्याद सदा रामणदयोः ॥३॥
काहं प्रमादनिरतः क वात्सल्यं गुरोरिदम् ।
नूनं महात्मनां दीने स्वतिश्चत्तं कृपाऽन्वितम् ॥ ४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीगोविन्दानन्दभगत्पूज्यपादिशष्यश्रीरामानन्दसरस्वतीवृतौ सांख्यप्रवचने योगमणिप्रभायां कैवश्यपादश्चतुर्थः समाप्तः ॥



# सूचीपवम्।

| गणपाठः                                              | 0     | 8   | 0  |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|----|
| गोलप्रकाराः                                         | 8     | -   | 0  |
| गंगालहरी                                            | 0     | 8   | 0  |
| गुरसारणी                                            | ó     | प्र | 0  |
| जातकतत्त्वम्                                        | 0     | १२  | 0  |
| तस्वदीप                                             | 0     | 8   | Ó  |
| तर्कसंग्रहः                                         | 0     | 8   | Ę  |
| दत्तकमीमांसा 💮 💮                                    | . 0   | <   | 0  |
| धर्मशास्त्रसंत्रहः                                  | , 0   | 8   | É  |
| धातुपाठः ( शिला 🗗 )                                 | 0     | 2   | 0  |
| धातुरूपावली 💮 💮                                     | 0     | २   | 0  |
| नैषध चरित नारायगी। टीका टाइप                        | 8     | 0   | 0  |
| परिभाषापाठः                                         | 0     | 0   | É  |
| पाणिनीयशिक्षा भाष्यसहिता                            | 0     | 2   | 0  |
| प्रथम परीक्षा                                       | 0     | 2   | 0  |
| प्रथमपुस्तक हिन्दी                                  | 0     | 8   | 0  |
| वस्त्रभूषणम् (प्रश्नं विचारं का बहुत उत्तम प्रन्थं) | 0     | 8   | 0  |
| बीजगणितम् (म॰ म॰ पं॰ सुधाकरकतिटिप्पणीसहित)          | 8     | ४   | 0  |
| भ्रदीकाव्य ५ सर्ग                                   | 0     | Ę   | 0  |
| यनोरमा शब्दरतसहिता (टाइप)                           | 8     | 0   | 0  |
| लघुकौमुदी दिप्पणीसहिता                              | 0     | 8   | 0  |
| - कामानरी                                           | 2     | 0   | .0 |
| लीलावती (म० म० पं० सुधाकरकृतारपणासाहत)              | 8     | 0   | 0  |
| वसिष्ठसिद्धान्तः                                    | . 6   | 8   | Ę  |
| वार्तिकपाठः                                         | 0     | 8   | 0  |
| विष्णुसहस्रनाम                                      | 0 - 0 | 8   | 0  |
| शब्दरूपावली                                         |       | 8   | Ę  |
| श्रुङ्गार सप्तराती                                  | 8     | 6   | 0  |
| समासचकम                                             |       | 8   | 0  |
| समासचित्रका                                         | 0     | 8   | 0  |
| ——                                                  | \$    |     | 9  |
| माङ्ग्चनिद्का टिप्पणासाहता                          | 0     |     | 0  |
| माङ्गतत्त्वकोम्दी                                   | 6     |     |    |
|                                                     |       |     |    |
| सिद्धान्तमुक्तावली दिनकरीटिपणासाहता                 |       |     |    |
| उपसर्गवृत्तिः                                       | 6     |     |    |
|                                                     |       |     |    |

# सूचीपवम्।

| गणपाठः                                                                                                   |     | R   | 0 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|--|
| गोलप्रकाराः                                                                                              | 8   | -   | 0 |  |
| गंगालहरी                                                                                                 | 0   | 8   | 0 |  |
| गुंरसारणी                                                                                                | 6   | 8   | 0 |  |
| जातकतत्त्वम्                                                                                             | 0   | १२  | 0 |  |
| तस्वदीप                                                                                                  | 0   | 8   | 0 |  |
| तर्कसंग्रहः                                                                                              | 0   | 8   | é |  |
| इत्तकमीमांसा 💮 💮                                                                                         | . 0 | <   | 0 |  |
| धर्मशास्त्रसंत्रहः                                                                                       | , 0 | 8   | Ę |  |
| धातुपाठः ( शिला 💋 )                                                                                      | 0   | 2   | 0 |  |
| धातुरूपावली                                                                                              | 0   | र   | 0 |  |
| नैषध चरित नारायगी टीका टाइप                                                                              | 8   | 0   | 0 |  |
| परिभाषापाठः                                                                                              | 0   | 0   |   |  |
| पाणिनीयशिक्षा भाष्यसहिता                                                                                 | 0   | 2   | 0 |  |
| प्रथम परीक्षा                                                                                            | 0   | 2   | 0 |  |
| प्रथमपुस्तक हिन्दी                                                                                       | 0   | 8   | 0 |  |
| व्याप्रवर्णम (प्रश्नं विचार का बहुत उत्तम प्रन्थ )                                                       | 0   | 8   | 0 |  |
| बीजगणितम् (म० म० पं० सुधाकरकतिटेप्पणीसहित)                                                               | 8   | 8   | 0 |  |
| भदीकाव्य ५ सर्ग                                                                                          | 0   | Ę   | 0 |  |
| धनोरमा शब्दरतसहिता (टाइप)                                                                                | 9   | 0   | 0 |  |
| लघुकोमुदी दिप्पणीसहिता                                                                                   | 0   | 8   | 0 |  |
| च्यागातर्थी ।                                                                                            | 2   | 0   | 0 |  |
| लीलावती (म॰ म॰ पं॰ सुधाकरकृतीटपणीसहित)                                                                   | 8   | 0   | 0 |  |
| वसिष्ठसिद्धान्तः                                                                                         | 6   | 8   | Ę |  |
| वार्तिकपाठः                                                                                              | 6   | 8   | 0 |  |
| विष्णुसहस्रनाम                                                                                           | 0   | 8   | • |  |
| शब्कपावली                                                                                                | 6   | 8   | É |  |
| श्रृङ्गार सप्तराती                                                                                       | 8   | 6   | 0 |  |
| समासचकम                                                                                                  |     | 8   | 0 |  |
| समासचिन्द्रका                                                                                            | 0   | 8   | 0 |  |
| ——————————————————————————————————————                                                                   | इ   |     | 9 |  |
| माङ्चचिन्द्रका टिप्पणीसहिता                                                                              | C   |     | 0 |  |
| साङ्चितत्त्वकोमुदी                                                                                       | 6   |     | 0 |  |
| साङ्क्षणचित्रका टिप्पणीसहिता<br>साङ्क्षणचन्द्रका टिप्पणीसहिता<br>साङ्कण्यतत्त्वकोमुदी<br>सिद्धान्तकोमुदी | 100 |     |   |  |
| सिद्धान्तमुक्तावला विनक्तराहण्यणासाहला                                                                   |     |     |   |  |
| उपसर्गदृतिः                                                                                              |     | , 8 | 6 |  |
|                                                                                                          |     |     |   |  |

#### विज्ञापनम् ।

-:0:-

## वनारससंस्कृतसीरीजनाम्नी वाराणसेयसंस्कृतपुस्तकावली।

इयं पुस्तकावली खण्डशो मुद्रिता भवति । अस्यां संस्कृतभाषा-तिवद्धा बहवः प्राचीना दुर्लभा उत्तमोत्तमाः केचिद् क्रलभाषानुवा-दसहिताश्च प्रन्था मुद्रिता भवन्ति । तांश्च प्रन्थान् काशिकराजकी-यसंस्कृतपाठशालीयपण्डिता अन्य ऽपि विद्धांसः शोधयन्ति । यैर्धा-हकमहाशयैरियं पुस्तकावली नियमेनाविच्छेदेन संग्राह्या तैस्तदे-कैकस्य खण्डस्य ॥) मूल्यं प्रापणव्ययश्च १) देयः । अन्यैर्म-हाशयैर्यःकानिचित् खण्डानि संग्राह्याणि तेश्च प्रत्येकं खण्डानां-१) मूल्यं प्रापणव्ययश्च १) देय इति ॥

| तत्र मुद्रिता ग्रन्थाः ।                                  | रू० उ | गा० |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|
| सिद्धान्ततस्वविवेकः खण्डानि ५                             |       | Ó   |
| अर्थसङ्ब्रहः अंग्रेजीभाषानुवादसहितः                       | 3     | 0   |
| तन्त्रवार्त्तिकम् खण्डानि १३                              | १३    | 0   |
| कात्यायनमहर्षित्रणीतं शुक्रयजुःप्रातिशाख्यम् सभाष्यं      | Ę     | 0   |
| सांख्यकारिका चिन्द्रकाटीकागौडपादभाष्यसहिता                | 8     | 0   |
| वाक्यपदीयम् खण्डानि ३                                     | ३     | 0   |
| रसगङ्गाध्ररः खण्डानि ९                                    | 9     | 0   |
| परिभाषावृत्तिः खण्डे २                                    | 5     | 0   |
| वैशेषिकद्रीनं किरणावलीटीकासंवलितप्रशस्तपाद्प्रणीतः        |       |     |
| भाष्यसहितम् खण्डे २                                       | 2     | 0   |
| शिक्षासङ्ग्रहः खण्डानि ५                                  | 9     | 0   |
| नैष्कर्यसिद्धः खण्डानि ३                                  | 3     | 0   |
| महर्षिकालायनप्रणीतं शुक्रयज्ञस्सर्वानुक्रमस्त्रम् सभाष्यं | 3     | 0   |
| ऋग्वेदीयशौनकप्रातिशाख्यं सभाष्यम् खण्डानि ३               | 3     | 0   |
| (रहतः) वैयाकरणभूषणम् पदार्थदीपिकासहितम्                   | ड     | 0   |
| विवरणोपःयासः सटीकवावयसुधासहितः खण्डे २                    | २     | 0   |
| तत्त्वदीपनम् (पञ्चपादिकाविवरणस्य व्याख्यानम् )            | 4     | 0   |
| वेदान्तदीपः ( श्रीभगवद्रामानुजाचार्यविरचितः ) खण्डे २     | १२    | 0   |
| दुप्टोका स्वर्धः                                          | २ २   | 0   |
| पातञ्चलदर्शनम्।श्रीरामानन्द्यतिकृतमणिप्रभाऽऽख्य वृत्ति स  | ०१    | 9   |
| न्यायळीळावती (यन्त्रस्था)                                 | 0     | 9   |
|                                                           | _     |     |

वजभूषगा दास और कम्पनी cc-o. ज्यांसनीकोका को क्लारामाई असड़क बनारस ।



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

A FROM

20099

VERIFIED BY DECEMBER 1988

ARCHIVES DATA BASE 2011 - 12



RA 10.16,RAM-P



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

State of the collection of the

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

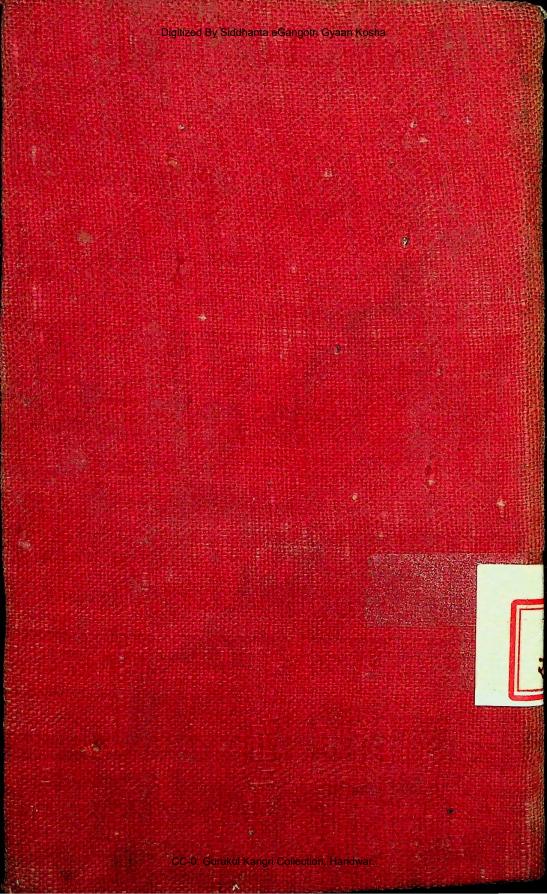